प्रस्तुत सकलन में जैन-धर्म के तीन महत्त्वपूर्ण ग्रन्य सकलित हैं— (१) चतुर्विणतितीर्थंकर अनाहत मन्त्र-यन्त्र विधि, (२) श्री कल्याण मन्दिर स्तोत्र तथा (३) भवतामर स्तोत्र ।

उक्त प्रत्थों में सम्बन्धित ऋदि, मन्त्र-यन्त्र उनकी साधन-विधि तथा प्रभावादि का उल्लेख भी इसमें किया गया है।

पूर्वाचार्यकुन 'श्री गनुविवाति नीर्थवर अनाहत यन्त्र-मन्त्र विधि' नामक प्रत्य अव तक नेवन वस्त्रह भाषा में ही उपनव्य था। श्री १००० गणध्याचार्य श्री कुणुसागर जी महाराज द्वारा उका क्यार-प्रत्य वा प्रथम हिस्ती-अनुवाद प्रस्तुत क्या गया, पेत्रदथ संपूष्ण ममाज उनका अरयन्त्र अनुग्रहीत है।

'कत्याण गन्दिर म्नोय' यथायं म मानव-वर्ग्याण का मन्दिर ही है। जैन धर्म के दोनो सम्प्रदायो—श्वेताम्बर तथा दिगम्बर—में इसे समान रूप से प्रनिष्ठा प्राप्त है। ज्वेताम्बर सम्प्रदाय इसे सिद्धसेन दिवाकर की तथा दिगम्बर सम्प्रदाय अवार्य कुमुदचन्द्र की रचना मानता है। इस न्तोत्र का रचना-नाज व्यार्व है। इस न्तोत्र का रचना-नाज व्यार्व है। इस न्तोत्र का रचना-नाज व्यार्व है। यह चमत्कारिक स्तोत्र भी दीर्घनाल म अनुपनव्य था। खुरई निवासी एक कमलकुमार जैन शान्त्री 'कुमुद' के कठिन परिश्रम के कसस्वरूप ही यह सुलम हो पाया है।

'भक्तामर स्तोत्र' का रचना-काल भी सुनिष्चित नही है, परन्तु इसवे प्रणेता उज्जयिनी ने महाराजा विकासादित्य के समय मे विद्यमान थे, ऐसी मान्यता है। उह स्तान भी-खेतास्वर तथा दिगस्वर—दोनो सम्प्रदायो द्वारा मान्य है तथा सेथी जैंन मृतानुष्यायी इसे मनोभिसापाओ की पूर्ति करने वाला स्वीकारते हैं।

आधुनिव युग म श्रुतज्ञान परम्परा के प्रतिष्ठापक मुनि श्री १०६ धरतेनाचार्यजी ने पञ्चपरमेष्ठी वाचक णमोकार मन्त्र को 'क्षनादि निधन' कहा है। इस मन्त्र के प्रति अनादि निधन अब्द का प्रयोग शब्दात्मक पुद्गल (Matter) के पदाय का परिवर्तन तथा उसका धौब्यपुद्गल द्रव्यात्मकता होने में त्रिकालावाधित सत्य की कसीटी पर आज के वैज्ञानिक साथना द्वारा सिद्ध हो गया है।

मृति भी भूतवली न गुणादल को परीक्षा मन्त्र-साधना विधि से की भी तथा उसम महम्बता मिलत त बाद ही उन्हें श्रुत का ज्ञान कराया गया था, अस्तु मन्त्र-ज्ञान्त्र भी द्वादणाग रुप श्रुत के विद्यानुवाद का विषय रहा है। मन्त्र-साधना वे द्वारा ही एकाग्रता की प्रास्त कर, क्रमण मोक्ष-सीपान पर आरुढ हुद्वा जा सकता है।

मन्त्र के उच्चा ग सं उत्पन्न हुई तरगों की बाकृति की रचना Photograph of Vibrations हो यन्त्र का प्रतिरूप हैं । चौदी, ताझ आदि पर लिखित मन्त्र स्वरूप की हो यन्त्र कहा जाता है। वह मन्त्र को स्मरण कराने का माधन होता है। यथार्थ में ध्वन्यास्मक उच्चारण सं आकाश म्थित यायु में माध्यम से कम्पायमान तरगों से जो आकृति रचित होती है, उसका जो ज्ञान स्वास्मज्ञान के द्वारा होगा, वही उस यन्त्र द्वारा भी प्राप्त होता है।

यन्त्र मे लौकिक-कार्य सम्पादन को शक्ति अन्तर्निहित रहती है। उस शक्ति से ही ताम्रपनादि मे चमरकारिता को प्रकट किया जा सकता है। वही आत्म-शक्ति के प्रभाव का छोतन भी करती है। वस्तुत मन्त्र, यन्त्र का विषय रयागी, तमन्त्री साधुजनो का ही है। इनकी साधना का सुख्य उद्देश्य स्वात्मस्वरूप की प्राप्ति ही है, तथापि धर्म प्रभावना हेतु इनका चमरकारिक प्रयोग प्रधावन स्वयमेव भी होता है। अन जो लोग धर्माचरण मे प्रवृत्त रहकर मन्त्र-यन्त्रों की साधना करते हैं, जन्हे वांछिन करों की नि सशय उपलब्धि होती है।

मन्त्र-यन्त्र साधना प्राय सभी धम-सम्प्रदायो मे प्रचलित है। जैन तथा बीढ धर्मों को यदि हिन्दू घर्म का सहोदर मान विया जाय तो भी इस्लाम और यहाँ तक कि ईमाई धर्म में भी मन्त्र-तन्त्र साधक पाये जाते हैं। साधन विधियाँ पृथक्-पृथक् होने पर भी उन सबका सक्ष्य एक जैसा हो रहता है।

जैन धर्म में भी तन्त्र-मन्त्र एव यन्त्रो का बाहुस्य है। 'विद्यानुवाद' यय तन्त्र-मन्त्रों का भण्डार माना जाता है, परन्तु वह अब हुरप्राप्य है। इसर 'जपुविवानुवार' नामक एक ग्रन्थ पिछले दिनो प्रकाशित हुआ है, परन्तु उसमें भवित मन्त्र-तन्त्रादि को शुद्धता अमिदिया नहीं है। अस्तु, साधनो को निश्चित सकलता प्राप्त हो, इस दुष्टि से, उधर-उधर से मन्त्र-तन्त्रादि का मनलन न करके, जिन स्तोत्री से सम्बन्धित मन्त्र-यन्त्रों की प्रामाणिकता निविदाद हैं, केवल उन्हीं को उस सप्रह स स्थान दिया गया है।

आशा है, मन्त्र-जिज्ञासु इसमे लाभान्त्रित होगे।

प्रस्तुत ग्रन्य हेतु सामग्री-मकलन में हमें जिन ।वडानो तथा ग्रन्य। से सहायता प्राप्त हुई, उन सभी के प्रति हम हृदय से कृतज्ञ है। श्री यतीन्द्रकुमार जैन ज्ञान्त्री, के हम अत्यधिक आभारी हैं, क्योंकि इस पुस्तन के सम्पादन में मर्वाधिक सहयोग उन्हीं में प्राप्त हुआ है।

अहीरपाड़ा, आगरा-२ १ जून, १६६४ ईं०

-राजेश दीक्षित

# विषय-सूची

| ٠. | साधन से पूर्व आवश्यक निर्देश आदि        | £4−6€   |
|----|-----------------------------------------|---------|
| ۲. | चतुर्विगति तीर्चंकर अनाहत मन्त्र-यन्त्र | \$10-XE |
| •  | साधन-विधि                               |         |
|    | (क) आवश्यक जातच्य                       |         |
|    | (१) श्री ऋषभनाय स्वामी                  |         |
|    | राजा वशीकरण मन्त्र-यन्त्र               | १=      |
|    | (२) श्री अजितनाथ स्वामी                 |         |
|    | सपं बजीकरण मन्त्र-यन्त्र                | 20      |
|    | (३) श्री मभवनाथ स्वामी                  |         |
|    | कार्य-साधक मन्त्र-यन्त्र                | ٦?      |
|    | (४) श्री अभिनन्दननाथ स्वामी             |         |
|    | मर्वजन स्वाधीन मन्त्र-यन्त्र            | २२      |
|    | (५) श्री सुमितनाथ स्वामी                |         |
|    | पुरुष वशीकरण मन्त्र-यन्त्र              | 28      |
|    | (६) श्री पद्मप्रभ स्वामी                |         |
|    | लक्ष्मीवर्द्धक मन्त्र-यन्त्र            | २४      |
|    | (७) श्री सुपार्श्वनाथ स्वामी            |         |
|    | वृश्चिक-भयनाशक मन्त्र-यन्त्र            | २६      |
|    | (=) श्री चन्द्रप्रभ स्वामी              |         |
|    | स्त्री-पुरुष वजीक्रण मन्त्र-यन्त्र      | . ર્    |
|    | (१) श्री पुण्यस्तनायं स्वामी            |         |
|    | अचिन्य फनदायक मन्त्र-यन्त्र             | २६      |
|    | (१०) श्री शीनलनाथ स्वामी                |         |
|    | सर्वे पिशाचवृत्ति भवनाशक मन्त्र-यन्त्र  | 30      |
|    | (११) श्री श्रेयासनाय स्वामी             | -       |
|    | चतुरगद-रक्षण मन्त्र-यन्त्र              | ₹8      |
|    |                                         |         |

| (१२) श्रो वामुपूज्य स्वामी                            |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| सर्वकार्य सिद्धि मन्त्र-यन्त्र                        | ३२         |
| (१३) थी विमलनाथ स्वामी                                |            |
| तुरिट-पृरिटदायक मन्त्र-यन्त्र                         | 58         |
| (१४) भ्रो अनन्तनाथ स्वामी                             |            |
| मर्वमीध्यदायक मन्त्र-यन्त्र                           | 34         |
| (१५) थी धर्मनाथ न्वामी                                |            |
| सर्व वजीकरण मन्त्र-यन्त्र                             | 35         |
| (१६) थी, गान्तिनाथ स्त्रामी                           |            |
| सर्व शान्तिकरण मन्त्र-यनत्र                           |            |
| (१७) थी कृत्युनाय स्वामो                              |            |
| मत्कूणादि-उगद्रवनाशक मन्त्र यन्त्र                    | 3∉         |
| (१६) श्री अरहराथ स्वामी                               |            |
| च्त-विजयप्रद मन्त्र-यन्त्र                            | ٧o         |
| (१६) श्री मह्लिनाय स्वामी                             |            |
| चिन्तित व।यसिद्धिप्रद मन्त्र-मन्त्र                   | 88         |
| (२०) यी मृति मुत्रतनाथ स्वामी                         |            |
| यजीवण्ण मन्त्र-यन्त्र                                 | ४२         |
| (२१) श्री निमनाय स्वामी                               |            |
| मवं वर्षाकरण मन्त्र-यन्त्र                            | 84         |
| (२२) भी नेमिनाथ स्थामी                                |            |
| युद्ध-विजयप्रद मन्त्र-यन्त्र                          | 64         |
| (२३) श्री पार्श्वनाथ स्थामी                           |            |
| अशरांग्यदायक मन्त्र-यन्त्र                            | 33         |
| (२४) थी महाबीर स्वामी                                 |            |
| युद्ध-विज्यप्रद मन्य-यन्त्र                           | 80         |
| (स्र) यन्त्र प्राण-प्रतिष्ठा मन्त्र                   | 38         |
| (ग) तीर्थरर-विस्व (स्ति) के नीचे स्थापना तरने का सन्य | 38         |
| (२४) नागार्जन यन्त्र-विज्ञान                          | Zo.        |
| (२६) नवब्रह यन्त्र-चिन्नामणि                          | ሂሂ         |
| भीवरुयाण मन्दिर स्तोज                                 |            |
| मन्त्र-यन्त्र साधन-विधि                               | ४७-१२७     |
| (क) आवश्यक-जातव्य                                     |            |
| (१) विवाद-विजय एव अभीएमन मार्थ सिद्धितापनः            |            |
| मन्त्र-यन्त्र                                         | y <b>~</b> |

45

(३) गर्भवात एव असमय-निधन निवारक मन्त्र-यन्त्र

(४) वशीकरण कारक एव प्रब्छन्न-अन प्रदर्शक मन्त्र-

(४) वशीकरण कारक एव सन्तान-सम्पत्ति प्रदायक

Ę٥

६२

£3

દ્ધ

मन्त्र-यन्त्र

मन्त्र-यन्त्र

यस्त्र

| (4)   | चार-सपाद भवननवारव एव आकपण कारक                  |            |
|-------|-------------------------------------------------|------------|
|       | मन्त्र-यन्त्र                                   | ६६         |
| (0)   | सपं-दश एव कृषितोपदेश-विनाशक मन्त्र यन्त्र       | ६८         |
|       | उपद्रव-नाशक एव सर्व-वृश्चिक विध-नाशक            |            |
|       | मन्त्र-यन्त्र                                   | 90         |
| (3)   | जल-भय-नाशक एव तस्कर-भय-विनाशय मन्त्र            |            |
|       | यन्त्र                                          | ७२         |
| 20)   | अग्नि-भयनाशक मन्त्र, जल-भय-विनाशक यन्त्र        | ७४         |
| 88)   | मनोभिलापा पूरक मन्त्र एव अग्नि-भय-नाशक          |            |
|       | यन्त्र                                          | ৬४         |
| (23)  | कूर व्यन्तरादि नाशक मन्त्र एव जल-सुधारक         |            |
|       | यन्त्र                                          | ৩৩         |
| (\$3) | प्रक्रोत्तरदायस एव शत्रु-निवारक मन्त्र-यन्त्र   | 30         |
| 58)   | जबर-नाशव-मन्त्र एव चीर-भयहारी यन्त्र            | = 8        |
| 24)   | कर्म-दोष नाशक मन्त्र एव भय-नाशक यन्त्र          | <b>≃</b> ₹ |
| १६)   | विष-दोष नाशक मन्त्र एव विरोध नाशक यन्त्र        | =1         |
| १७)   | शुभाशुभ ज्ञान प्रदायक मन्त्र एव सपं-विष         |            |
|       | नाजक यन्त्र                                     | =Ę         |
| 3=)   | जल-जीव मुक्ति कारक मन्त्र एव नेत्र-पीडा-        |            |
|       | नाशक यन्त्र                                     | 55         |
|       | वशीकरण मन्त्र एव उच्चाटन कार्क यन्त्र           | 48         |
|       | हिस्र-पशु भय नाशक एव पुष्प-पोपक यन्त्र-मन्त्र   | 83         |
|       | सम्मान-प्रदायक एव फल-पोपक मन्त्र-यन्त्र         | 53         |
| (२२)  | स्त्री-आकर्षण एव राज-सम्मान दायक मन्त्र-        |            |
|       | यन्त्र                                          | 83         |
| (₹₹)  | शत्रु-सैन्य निवारक एव राज-प्रदाता मन्त्र-यन्त्र | ×3         |
| (SE)  | मर्ग-तिवस्तारि जिल्ला-अस्तार एवं स्वां-सर्वस    |            |

| (२६) दृष्टि-दोष नाक्षक एवं क्षयु-पराधव कार मन्त्र-यन्त्र २७) पराधोनता-नाक्षक एवं योग-विस्तारक मन्त्र-यन्त्र २०) पराधोनता-नाक्षक एवं योग-विस्तारक मन्त्र-यन्त्र २०) दाहक-ज्वर-नाक्षक एवं योग-प्रसम्रतादायक मन्त्र-यन्त्र (२६) कृषाकुष ज्ञान-प्रदाता एव जल-स्तरभक मन्त्र-यन्त्र २० (३०) क्षत्र जनद्वर-नाक्षक एवं कृषाकुष्ठ ज्ञान प्रदाता मन्त्र-यन्त्र २१ (३६) निद्राकारकः एव आंधातिक-विद्या-मय-नाक्षक मन्त्र-यन्त्र १२ (३६) भूतप्रेतादि भग-नाक्षक एवं दुर्गिक्ष निवारक मन्त्र-यन्त्र १३) अत्र-पन प्रदायक एवं भूतादि-वीदा-नाक्षक मन्त्र-यन्त्र १४) मकट-निवारक एवं अत्रस्तारादि-दोष-नाक्षक |                                                      |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|
| (२६) दृष्टि-दोष नाक्षक एवं क्षयु-पराधव कार मन्त्र-यन्त्र २७) पराधोनता-नाक्षक एवं योग-विस्तारक मन्त्र-यन्त्र २०) पराधोनता-नाक्षक एवं योग-विस्तारक मन्त्र-यन्त्र २०) दाहक-ज्वर-नाक्षक एवं योग-प्रसम्रतादायक मन्त्र-यन्त्र (२६) कृषाकुष ज्ञान-प्रदाता एव जल-स्तरभक मन्त्र-यन्त्र २० (३०) क्षत्र जनद्वर-नाक्षक एवं कृषाकुष्ठ ज्ञान प्रदाता मन्त्र-यन्त्र २१ (३६) निद्राकारकः एव आंधातिक-विद्या-मय-नाक्षक मन्त्र-यन्त्र १२ (३६) भूतप्रेतादि भग-नाक्षक एवं दुर्गिक्ष निवारक मन्त्र-यन्त्र १३) अत्र-पन प्रदायक एवं भूतादि-वीदा-नाक्षक मन्त्र-यन्त्र १४) मकट-निवारक एवं अत्रस्तारादि-दोष-नाक्षक |                                                      | 25      |
| २०) पराधीनता-नाशक एव यथा-विस्तारक मन्न-यन्थ २०) वाहक-ज्वर-नाशक एवं लोक-मस्यतादायक मन्त-यन्थ (२०) श्रुप्ताश्चम शान-प्रदाता एव जल-स्तम्भक मन्त्र-यन्थ १० अत्र-स्तम्भक मन्त्र-यन्थ १० अत्र-स्तम्भक मन्त्र-यन्थ १० अत्र-स्तम्भक मन्त्र-यन्थ १० विद्यालया एवं भाषास्य मन्त्र-यन्थ १० १२०) भृतप्रतादि भग-नाशक एवं दुर्गिश निवारक मन्त्र-यन्थ १० १२०) भृतप्रतादि भग-नाशक एवं दुर्गिश निवारक मन्त्र-यन्थ १० अत्र-धन प्रदायक एवं भूतादि-वीदा-नाशक मन्त्र-यन्थ १० अत्र-धन प्रदायक एवं भूतादि-वीदा-नाशक मन्त्र-यन्थ १० अत्र-धन प्रदायक एवं भूतादि-वीदा-नाशक                                        |                                                      |         |
| २८) दाहक-ज्वर-नाशक एवं लोक-प्रसन्नतादायक मन्त्र-यन्त्र (२६) मुमानुम ज्ञान-प्रदाता एव जल-स्तम्भक मन्त्र- यन्त्र (३०) श्रत्र ज्यद्रव-नाशक एवं शुमानुम ज्ञान प्रदाता मन्त्र-यन्त्र (३६) निद्राकरारक एव मांधातिक-विवा-मय-नाशक मन्त्र-यन्त्र (३६) भूतप्रेतादि भय-नाशक एवं दुमिश निवारक मन्त्र-यन्त्र (३६) भूतप्रेतादि भय-नाशक एवं पुनिश निवारक मन्त्र-यन्त्र (३६) अस्त्र-वार्यक एवं भूतादि-वीदा-नाशक मन्त्र-यन्त्रभ्य (३४) मकट-निवारक एवं अत्समारादि-योप-नाशक                                                                                                                                |                                                      | 200     |
| सन्य-पन्य (२१) मुपाशुभ ज्ञान-प्रदाता एव जल-स्तम्भक मन्य- यन्य (३०) ज्ञापु जप्रदल-नाशक एवं शुपाशुभ ज्ञान प्रदाता प्रत्य-पन्य (३०) जिह्नाकारक एवं भाषातिक-विद्या-स्त्य-नाशक मन्य-पन्य (३१) निह्नाकारक एवं मांगातिक-विद्या-स्त्य-नाशक मन्य-पन्य (३२) अप्र-तन प्रदायक एवं भूतादि-पीड़ा-नाशक मन्य-पन्य (३४) मकट-निवारक एवं अन्स्सारादि-योग-नाशक                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |         |
| सन्य-पन्य (२१) मुपाशुभ ज्ञान-प्रदाता एव जल-स्तम्भक मन्य- यन्य (३०) ज्ञापु जप्रदल-नाशक एवं शुपाशुभ ज्ञान प्रदाता प्रत्य-पन्य (३०) जिह्नाकारक एवं भाषातिक-विद्या-स्त्य-नाशक मन्य-पन्य (३१) निह्नाकारक एवं मांगातिक-विद्या-स्त्य-नाशक मन्य-पन्य (३२) अप्र-तन प्रदायक एवं भूतादि-पीड़ा-नाशक मन्य-पन्य (३४) मकट-निवारक एवं अन्स्सारादि-योग-नाशक                                                                                                                                                                                                                                              | २८) दाहक-ज्वर-नाशक एवं लोक-प्रसन्नतादायन             | ï       |
| (२६) घुमानुभ ज्ञान-प्रदाता एव जल-स्तम्भक गन्त्र- यन्त्र (३०) अत् उपद्रव-नाशक एवं शुभानुभ ज्ञान प्रदाता प्रत्य-प्रद्य (३१) निद्याकारक एवं सांधातिक-विद्या-स्वर-नाशक मन्त्र-यन्त्र (३२) भूतप्रेतादि स्वर-नाशक एवं दुर्मिश निवारक मन्त्र-यन्त्र (३३) अत्र-धन प्रदायक एवं भूतादि-वीडा-नाशक मन्त्र-यन्त्र (३४) सकट-निवारक एवं अरस्सारादि-दोष-नाशक                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      | 843     |
| यत्म (१०) हान् उपहर्व-नाशक एवं शुभाग्नुभ ज्ञान प्रदाता भन्त-प्रत्य (१०) हान् उपहर्व-नाशक एवं शुभाग्नुभ ज्ञान प्रदाता भन्त-प्रत्य (१९) निद्राकारक एवं मांचात्तिक-विद्या-मय-नाशक भन्त-प्रत्य (१५) भूतप्रेतादि भग-नाशक एवं दुर्गिश निवारक मन्त-प्रत्य (१५) अग्र-प्रत प्रदायक एवं भूतादि-पीड़ा-नाशक भन्त-प्रत्य (१४) मकट-निवारक एवं अपस्मारादि-दोष-नाशक                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |         |
| (३०) श्रम् उपद्रव-नाशक एवं शुपाशुभ जान प्रदाता भन्त-पन्त्र १० (३१) निद्राकारक एव भाषात्तिक-विवा-मय-नाशक भन्त-पन्त्र १० (३२) भूनप्रेतादि भव-नाशक एवं दुमिश निवारक मन्त-पन्त्र १० (३३) अन्त-पन्त प्रदायक एवं भूतादि-वीड़ा-नाशक मन्त-पन्त्र ११ (३४) मकट-निवारक एवं अन्तसारादि-दीय-नाशक                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | 203     |
| मन्त्रे-यन्त्र (३१) निद्वाकारकः एव आंधातिक-विद्या-सय-नाशक मन्त्र-यन्त्र (३२) प्रत्नेतादि 'सन-नाशक एवं दुर्मिश निवारक मन्त्र-यन्त्र (३३) अप्र-तन प्रदायक एवं भूतादि-वीडा-नाशक मन्त्र-यन्त्र (३४) सकट-निवारक एवं अत्सारादि-दीय-नाशक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • •                                                  |         |
| (३१) निद्राकारक एव आंधातिक-विद्या-सय-नाशक<br>मन्त्र-यन्त्र<br>(३२) भूतप्रेतादि भन-नाशक एवं दुर्गिश निवारक<br>मन्त्र-यन्त्र<br>(३३) अश्व-चन प्रदायक एवं भूतादि-वीहा-नाशक<br>मन्त्र-यन्त्र<br>(३४) सकट-निवारक एवं अवस्मारादि-वीव-नाशक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |         |
| मन्त्र-यन्त्र (३२) भूतप्रतादि भग-नाशक एवं दुर्भिश निवारक मन्त-पन्त्र (३३) अन्तरान प्रदायक एवं भूतादि-वीडा-नाशक भन्त-पन्त्र (३४) सकट-निवारक एवं अतस्मारादि-दोप-नाशक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |         |
| (३२) भूनप्रेतादि भग-नाशक एवं दुर्भिश निवारक<br>मन्द्र-पेश्य<br>(३३) अन्न-प्रत प्रदायक एवं भूतादि-पीड़ा-नाशक<br>मन्द्र-पेश्य<br>(३४) मकट-निवारक एवं अवस्मारादि-दोप-नाशक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |         |
| मन्-भन्न १०<br>(३३) अप्त-धन प्रदायक एव भूतादि-पीड़ा-नाशक<br>मन्त्र-धन्न<br>(३४) मकट-निवारक एव अयस्मारादि-दोप-नाशक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |         |
| (३३) अन्न-चन प्रदायक एव भूतादि-पीड़ा-नाशक<br>भन्त-पन्त्र<br>(३४) सकट-निवारक एव अवस्मारादि-दोष-नाशक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      | 0 - 3   |
| भन्त्र-पन्त्र ११<br>(३४) मकट-निवारक एव अवस्मारादि-दोप-नाणक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |         |
| (३४) सकट-निवारक एव अवस्मारादि-दोष-नाशक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मन्त्र-बन्त्र                                        | 553     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | 588     |
| (३६) भूत-ग्रहादि-निवारक एवं सम्मान-प्रदायक मन्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (३६) भूत-ग्रहादि-निवारक एवं सम्मान-प्रदायक मन्त्र    |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | 867     |
| (३७) अभीष्सित-कार्य-माधक एव नहरू आदि रोग-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (३७) अभीष्सिरा-कार्य-माधक एव नहरू आदि रोग-           | ,       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | 250     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | 88=     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | 220     |
| (४०) अस्त्र-शस्त्रादि स्तम्भक मन्त्र-पन्त्र १२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (४०) अस्त्र-शस्त्रादि स्तम्भक मन्त्र-यन्त्र          | 158     |
| (४१) स्त्री-रोग नाशक मन्त्र-यन्त्र १२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (४१) स्त्री-रोग नाशक मन्त्र-पन्त्र                   | १२३     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (४२) भय-नामक एव बन्धन-मोक्ष कारक मन्त्र-यन्त्र       | १२४     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (४३) रोग-शत्र-नाशक एवं व्यापार-वर्द्धक मन्त्र-यन्त्र | १२६     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | १२६-१७० |
| (-A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      | 120     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (१) सर्व विध्ननाशक मन्त्र-यन्त्र                     | ₹₹€     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | १३०     |
| 1 1 1 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (३) सर्व सिद्धिदायक मन्त्र-यन्त्र                    | 838     |

१३१

## ( १२ )

| ( ( )                                              |      |
|----------------------------------------------------|------|
| (४) जल-जन्तु-भयमोचक मन्त्र-यन्त्र                  | १३३  |
| (५) नेय-रागहारक मन्त्र-यन्त्र                      | 638  |
| (६) विद्यान्त्रसारक मन्त्र-यन्त्र                  | 834  |
| (७) क्षद्रोपद्रव-निवारक मन्त्र-यन्त्र              | 258  |
| (a) सर्वारिष्ट योग निवारक मन्त्र यन्त्र            | 353  |
| (६) अभीष्मित फलदायक मन्त्र-यन्त्र                  | १३७  |
| (१०) कुक्कुर-विप-नाशक मन्त्र-यन्त्र                | 83=  |
| (११) आकर्षण-कारक एव वाछापूरक मन्त्र-यन्त्र         | 359  |
| (१२) हम्ति-मद विदारा, मन्त्र-यन्त्र एव वाछितन्त-   |      |
| दायक मन्त्र-यन्त्र                                 | 888  |
| (१३) सम्पत्ति-दायक एव शारीर-रक्षक मन्त्र-यन्त्र    | 885  |
| (१४) आधि-व्याधि नाशक मन्त्र यन्त्र                 | 383  |
| (१५) सम्मान-सीभाग्य सम्बद्धंक मन्त्र-यन्त्र        | 188  |
| (१६) सर्व विजय दायक मन्त्र-मन्त्र                  | 882  |
| (१७) सर्व रोग निरोधक मन्त्र यन्त्र                 | १४६  |
| (१८) शयु मैन्य राग्भक मन्त्र-यन्त्र                | 5,80 |
| (१६) उन्चाटनादि गधक गन्व-यन्न                      | 388  |
| (२०) सन्तान-मम्पत्ति सोभाग्य प्रदायक मन्त्र-यन्त्र | 240  |
| (२१) सर्वसुख मीभाग्य माधरु मन्त्र-यन्त्र           | १५१  |
| (२२) भूत-विशाच बाधा निरोधक मन्त्र-यन्त्र           | १४२  |
| (२३) प्रत-बाधा नागर मन्त्र-यन्त्र                  | १५३  |
| (२४) शिरोरोग नाशक मन्त्र-यन्त्र                    | १५४  |
| (२५) दृष्टि-शोप निवारक मन्त्र-यन्त्र               | १४५  |
| (२६) आधा सीमी पीडा-विनाशक मन्त्र-यन्त्र            | १५६  |
| (२७) शत्रु-नाणक मन्त्र-यन्त्र                      | 856  |
| (२८) सर्वे मनोरथपुरक मन्त्र-यन्त्र                 | १५८  |
| (२६) नेत्र पीडा-निवारक मन्त्र-यन्त्र               | 328  |
| (३०) शत्र्-म्तम्भन मारक मन्त्र-यनत्र               | १६०  |
| (३१) राजसम्मान प्रदायन मन्त्र-यन्त्र               | १६१  |
| (३२) सग्रह्णी निरायक मन्त्र-यन्त्र                 | १६२  |
| (३३) सर्वज्वर महारक मन्त्र-यन्त्र                  | १६३  |
| (३४) गर्भ-सर्झक मन्त्र-यन्त्र                      | 168  |
| (३५) ईति-भीति निवारक मन्त्र-यन्त्र                 | १६४  |
| (३६) लदमी-प्रदायक मन्त्र-यन्त्र                    | १६६  |
| (३७) दुष्टना-प्रतिरोधक मन्त्र यन्त्र               | १६७  |
|                                                    |      |

| ,   |     |     |
|-----|-----|-----|
| - 1 | 93  |     |
| ı   | ₹ = | - 1 |
|     |     |     |

|    | । (३८) होस्तमद-भजन तथा सम्मत्ति-वहन मन्त्र-वन्त्र | १६८     |
|----|---------------------------------------------------|---------|
|    | (३६) भिह-गक्ति निवारक मन्त्र-यन्त्र               | 379     |
|    | (४०) सर्वोग्नि-भागक मन्त्र-यन्त्र                 | 900     |
|    | (४१) भुजाङ्ग-भय नाशक मन्त्र-यन्त्र                | \$ 10 5 |
|    | (४२) युद्ध-भय-विराधक मन्त्र-वन्त्र                | 3.05    |
|    | (४३) सर्वं शान्तिदाना मन्त्र-यन्त्र               | ६७३     |
|    | (४४) सर्वापत्ति निनारकः मन्त्र-पन्त्र             | 238     |
|    | (४५) जलोदरादि रोग-नाशक एवं निगत्ति-निनारक         |         |
|    | मन्त्र यन्त्र                                     | গ্ডখু   |
|    | (४६) बन्धन-मुक्ति दायक मन्त्र-यन्त्र              | १७६     |
|    | (४७) अस्त्र-गरत्रादि निरोधक मन्त्र-यनत्र          | 2:00    |
|    | (४८) मर्वमिद्धिदायक मन्त्र-यन्त्र                 | १७६     |
| ۲, | ऋषि-मण्डल यन्त्र-साधन                             | 308     |
| X. | स्वयम् स्तोत्र                                    | 850     |
|    | गौतम गणघर थन्त्र                                  | •       |
|    |                                                   |         |
|    |                                                   |         |

किसी भी मन्त्र-यन्त्र की साधना ने पूर्व निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान में रखना आवण्यक है--

(१) मन्त्र सदैव गुरु-मुख से हो ग्रहण करना चाहिए। गुरु-मुख द्वारा ग्रहण कियं गयं मन्त्र ही फलदायक होते हैं।

(२) मन्त्र का जप अग-लद्धि, सकलीकरण एवं विधि-विधानपूर्वक करना उचिन है। आत्मरक्षा के लिए नकलीकरण की आवश्यकता होती है।

(३) प्रत्येक तीथंकर की मृति एक जैसी ही होती है, उनके चिह्नों के द्वारा ही उनकी अनग-अनग पहिचान की जाती है। किस तीर्थकर का कौन-सा चिह्न है, इसका उल्लेख आगे किया गया है, अतः जब भी जिस तीर्थंकर के मन्त्र का साधन करें, उनकी विशिष्ट चिह्न युक्त मूर्ति का ही पूजन में प्रयोग करना चाहिए।

यद्यपि मन्त्र-माधना में तीर्थकर की मुर्ति रखना आवण्यक नहीं है, तथापि उसे रखने मे आत्म-रक्षा एवं मन्त्र-साधना मे विशेष महायना मिलनी है।

(४) किसी भा मन्त्र अथवा यन्त्र की साधना करते नमय उस पर पुणे श्रद्धा रखना आवश्यक है. अन्यया वांछित फल प्राप्त नहीं होगा।

(१) मनत्र-माधना के समय शरीर का स्वस्थ एवं गवित्र रहना आवश्यक है। चित्त शान्त हो तथा मन में किसी प्रकार की ग्वानि न ग्हे।

(६) मन्त्र-माधना के समय चित्त एकाग्र रहना चाहिए। वह किसी और नो चलायमान न हो। मन्त्र का जप गुष्त हा से करना चाहिए तथा किसी पर यह प्रकट नहीं करना चाहिए कि मैं अमुक कार्य के लिए प्रमुक मन्त्र की साधना कर रहा है।

(3) सुद्ध, ह्वादार, पवित्र तथा एवंगल्त-स्थान में ही मन्त्र-साधना करती चाहिए। गन्त्र-माधना में समाप्ति तक स्थान-परिवर्तन नहीं करता चाहिए।

(e) जिस मन्त्र की जेकी माधन त्रिधि बॉणत है, उसी के अनुरूप सभी कर्म करने चाहिए। अन्यका प्रवृत्ति करने से विध्न-बाधाएँ उपस्थित

हो सकती है तथा सिद्धि में भी सन्देह ही मकता है।

(१) मन्त्र-मात्रना में प्राप्टम से जन्त तब दीपक, ध्रप-टान, आसन,

माना, बस्त्र आदि में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए। (१०) साधना काल म, चौबीम घष्टे में येवल एक बार ही बुद्ध सार्त्विक भोजन वरना चाहिए। पूण ब्रह्मवर्ष का पालन करना चाहिए

तथा पृथ्वी अथवा लकडी वं पट्टे (तग्त आदि) पर भवन करना चाहिए। (११) अपने पहिनन वे ओनी, दुपट्टा, वनिवान आदि वस्त्रों को

प्रतिदित द्योक्ट सुखा देना चाहिए। प्राप्ति । (१२) मृद्ध द्युन का दोषक सम्पूर्ण यायना-काल में निरन्तर जलते

रहता चाहिए। (१३) प्रत्येव मन्त्र की साधना विसी शुभ मिनी एव बार मे आरम्भ

करनी चाहिए।

- (१४) साधना-आरम्भ करने मे पूर्व अपन मस्तव पर चन्दन सुनुम का तिलक लगाना आवश्यक है।
  - (१४) मन्त्र-मात्रभा न प्व चोटी म गाठ लवा लेगा आवण्यक है।
- (१६) आगन गार-बार नहीं बदलना चाहिए। एक ही आसन से वैठकर मन्द्र को साधना वरनी चाहिए।
- (१७) प्रतिदिन गुढ जन में स्तान करने के बाद ही मन्त्र-साधना में प्रवृत्त होना चाहिए।
- (१६) जग की समान्ति के बाद हवन करना चाहिए, तहुपरास्त धावक-श्राविभाक्षा भा बोजन प्रशासा चाहिए।
- (११) घूप नवा हवन-मामग्री बाजार से न खरीर भर अपने हाथ से सबस हो बनानी नाहिए । बाजार की सामयी में प्राय सडी-भूनी वस्तुओं का प्रयोग निमा जाना है, जिनस छोडे-छोटे कोटे-मकोडे अववा जीवाणू भरे रहने हैं। ऐसी बाजार धूप अयवा हवन सामग्री के प्रयोग से जीव-हिमा होनी है, फनन गुभ में स्वान गर अञ्चभ-स्कृत प्राप्त होना है।

क निर्देण हातथा जिस रगार पुष्पा का विधान हा, उन सबका यथीवन् पालन करता चाहिए।

(२१) जय के आयम्भ तथा अन्त म भगवान् नार्थकर का ध्यान

करना चाहिए तथा अन्न में स्तोष आदि का पाठ भी करना चाहिए। (२२) भक्तामर स्तोष के मन्त्रो को माञ्चना के मभय भगवान् आदिताय तथा करवाण मन्दिर स्ताष ने मन्त्रा को साधना के समय

आदिनाथ तथा वन्याण मार्च्य त्यान गरना पा साथनाप समय भगवान पाण्येनाथ को मूर्ति वा चौबी पर श्वापित करना चाहिए। चतुर्विणान तीथरण गमन्त्री यो साधना गममय प्रलग-अलग तीर्थवरो की मूर्ति की स्थापना वरना ऽचिन है।

(२६) जिन मनाभिलावा पूरके साधना वे साथ ऋदि तथा मन्त्र दोनो का उन्लेख है वहाँ उन दोना का गाथ-साथ समान सख्या में जप करना आवण्यक होता है।

(८४) एक बार्गे एक ही मन्त्र की साधना करना उचित है। इसी प्रकार एक ग्रमथ म केवल एक ही मनोशिलाया की प्रतिका उद्देण्य सम्मुख रहनाचाहिए।

(२४) एक ही मनोभिलाया की पूर्ति के हेतु अनक मन्त्रों का उल्लेख किया गया है, उनमें से जिस सन्त पर पूर्ण श्रद्धा हो, उसी नी साधना

विभागिया है।

टिप्पणी -यदि वोर्टबात समझ में न आग्ने अववा स्पट्टोकरण की आवश्यक्ता हो तो उसवे तिए इस पुस्तर क लखक को जबाबी-पन निखकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

# १ चतुर्विशति तोर्थकर अनाहत मन्त्र-यन्त्र

एक करप-काल में २४ तीर्थंकर होते हैं। उनके किरात-स्वरूप की जो मृतियों सेपार की जाज़ी है, वे प्राया समान आकृति की होती है, परन्तु उनके बोध-चिह्न क्लग-प्रतम होते हैं तथा उन चिह्नों के द्वारा ही उनकी पृथक्-पृथक् पहिचान की जाती हैं।

नोधेकरों के नाम तथा उनके चिह्न कमश. इस प्रकार है— बोध-चिह्न तीर्थंकर का नाम बैल १. श्री ऋषभनाय २. श्री अजितनाथ हाथी . असिभवनाय घोडा ४ श्री अभिनन्दननाय बन्दर ५ श्री सुमतिनाथ चकवा ६ श्री पचप्रम कमल साथिया ७. श्री सुपाश्वंनाय ⊭ श्रीचन्द्र**प्र**भ चन्द्रमा श्री पद्यदन्तनाथ मगर १०. धी श्रीतलनाथ करपवृक्ष ११. धी श्रेयासनाथ गेडा भैसा १२. श्री वास्पूज्य १३ थी दिव्लनाय शुकर मेही १४. श्री अनन्तनाथ १५ थी धर्मनाथ वस्तदण्ड १६ श्री शान्तिनाथ हरिण १७ श्री कृत्युनाय वकरा १८. श्री अरहनाथ मकली १६ श्री मल्लिनाथ बलग २० श्रो मूनि सुवतनाय कछुआ नोलव'नल २१. श्री निमनाथ

२२ श्री नेमिनाथ २३. श्री पाण्वनाथ शख सर्प

२४ थी महाबीर सिंह जनत तीर्यंकरों में से जिनके भी मन्त्र-यन्त्र का साधन करना हो, जनको मूर्ति की बैठक पर तदनुरूप बोध-चिह्न अवस्थ होना चाहिए, तभी मूर्ति सार्यक होगी । किस गन्त्र की साधना में किस तीर्थंकर की मूर्ति को स्थापना सावस्थक है, यह प्रत्येक मन्त्र के शोर्थक पर उस्लिखित है।

मन्त्र-साधना के समय एक लकड़ी को चौकी पर स्वष्ण रेशमी बस्त्र विछाकर, उसके ऊपर यन्त्र रखना चाहिए। प्रत्येक यन्त्र का स्वरूप मन्त्र के साथ ही दिया यथा है। यन्त्र को स्वर्ण, चांदी अथवा तीवे के पत्र पर खुदसी लेना चाहिए। यन्त्र को स्थापित करने के बाद उसको प्राण-प्रतिष्ठा करनी चाहिए। प्राण-प्रतिष्ठा को विधि इस प्रकरण के अन्त् में दी गई है। प्रत्येक मन्त्र को प्राण-प्रतिष्ठा उसी विधि से करनी चाहिए।

प्राण-प्रतिष्ठित यन्त्र के ऊपर मन्त्र से सम्बन्धित तीर्पकर की मूर्ति स्थापित कर उसकी पुष्प-धूष-दोष आदि से अर्चना करें, तदुपरान्त निष्मित्त सद्या में मन्त्र का जभा आरक्ष करें। प्रत्येक मन्त्र-जप के बाद एक-एक पुष्प मूर्ति के समीप रखते जाना चाहिए। पुष्प गुलाव, बेला, चमेलो आदि के मुगाधित तथा पवित्र होने चाहिए।

मन्त्र के सिद्ध हो जाने पर आवश्यकतानुसार उसका प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग-विधि आदि का प्रत्येक मन्त्र के साथ उल्लेख किया

गया है।

# १. श्री ऋषभनाय तीर्थकर

#### अनाहत राजा वशीकरण मन्त्र-यन्त्र

निम्निसिखित मन्त्र श्री ऋषभनाथ तीर्थकर का अनाहत मन्त्र है। इसके प्रयोग से राजदरवार में राजा अथवा राज्याधिकारियो का वशीकरण होता है।

मन्त्र—"ॐ णमो जिषाणं च, णमो ओहि जिषाणं च, णमो परमोहि जिणाणं। णमो सब्बोहि जिषाणं। ॐ णमो अणतोहि जिषाणं। ॐ वृद-मस्स मगवदो वृदम स्वामि, छत्त विवराणि अरिहंताणं विरद्वाणं महा विरुद्वाणं अणमिप्पदेधिककम्मियाणि जिम्मकेँग्नविस के अनाहत विद्यार्थं स्वाहा।"

साधन-विधि—सर्वप्रयम आगे प्रदर्शित चित्र (संख्या १) यन्त्र को किसो स्वर्ण अथवा चौदी के पत्र पर खदवा लें-। फिर एन नकडी की चौको पर रेशमी वस्त्र विछाकर उसके उत्तर मन्त्र को रखे तथा प्राण-प्रतिष्ठा करें। तदुषरान्त यन्त्र के उत्तर श्री ऋषभनाथ तीर्षकर को मृति स्वाषित कर, पचामृत अविषक से यनन-पुका कर, १००८ पुष्पो द्वारा पूर्वोक्त थी ऋषभनाव अनाहृत मन्त्र का १००८ बी सरदा मंजर करें। प्रत्येक मन्त्र जप के साथ एक-एक पुष्प मृति के समीप रखते जायं। इस प्रकार तीन दिनो तक, निन्य प्रात कास १००८ की सस्था में पुष्प सहित मन्त्र जप करते रहें। इस प्रत्रिया से मन्त्र सिद्ध हो जाएगा। प्रत्येक यन्त्र वी प्राण-प्रतिष्ठा का मन्त्र नाथे तिखा गया है, बहाँ दक्ष ने।

प्रयोग-विधि—मन्त्र सिद्ध हो जाने पर आवश्यकता के सम्प्र, राजदरतार आदि में जाने से पूर्व १००० की सब्धा में मन्त्र का जप कर ले तो साध्य-व्यक्ति का वशीकरण होता है।



# २ श्री अजितनाथ तीर्थकर

#### अनाहत सर्ववशीकरण मन्त्र-यन्त्र

निस्तितिस्त सन्त्रे श्री अजितनाय तीर्थंदर का अताहत सन्त्र है। इसके प्रयोग से राजदरबार में अधिकारीगण तथा अन्य सब लोगो पा वयोकरण होता है।

मान्य-''ॐ णमो भगवदो अजितस्स सिज्झि धम्मे भगवदो विज्ञाणं महाविज्ञाण । ॐ णमो जिणाण, ॐ णनो परमोहि जिणाणं, ॐ णमो सर्वोहि जिणाण भगवदो अरहतो अजितस्स सिज्झधम्मे भगवदो विज्ञार महाविज्ञार अजिते अपराजिते पाणिपादे महावले अनाहत विद्यार्थ स्वाहा ।''

साधन-विधि—सर्वप्रथम आगे प्रदर्शित चिन्न (सट्या २) वे यन्त्र को निसी स्वर्ण, चौदी अथवा तांवे के पत्र पर खुदवाले। फिर एक



लकड़ी की चीकी पर रेशमी वस्त्र विछाकर उसके उत्तर यन्त्र को रखें तथा प्राण-प्रतिष्ठा करें । तदुपरान्त यन्त्र के उत्तर श्री अजितनाथ तीर्थंकर की मूर्ति स्थापित कर, पञ्चामृत अभिषंक मे यन्त्र-पूजा कर, १००६ पुणों द्वारा पूर्वोक्त श्री अजितनाथ अनाहत मन्त्र का १००६ की संस्था मे जप करें । प्रत्येक मन्त्र-जप के साथ एक-एक पुष्प मूर्ति के समीप रखते जायें । इस प्रकार किसी भी शुभ दिन में प्रातः काल केवल एक ही दिन १००६ की संस्था में जप करने से मन्त्र सिद्ध हो जाता है। (यन्त्र की प्राण-प्रतिष्ठा विधि आगे दी गई है।)

प्रयोग-विधि—आवश्यकता के समय इस मन्त्र का १० म बार जप करके राजदरवार आदि में प्रवेश करने से साध्य-व्यक्ति का वशीकरण होता है।

## ३. श्री संभवनाय तीर्यंकर अनाहत कार्य-साधक मन्त्र-यन्त्र

निम्नलिखित मन्त्र श्री संमवनाथ तीर्यंकर का बनाहत मन्त्र है। इसके प्रयोग से वांछित कार्यं की सिद्धि होती है।

मन्य-"ॐ णमो भगववो अरहरो शंभवस्स अनाहत विज्जंई सिम्स धम्मे भगवदो महाविज्ञाण महाविज्ञा शंभवस्स शंभवे महा शंभवे शंभ वाणं स्वाहा।"

साधन-विधि—सर्वप्रयम आगे प्रदिश्ति चित्र (संख्या १) के यन्त्र को मिसी स्वण, चांदी अथवा ताँवे के पत्र पर खुदवालें। फिर एक लकड़ी की चौकों पर वेगी वस्त्र विद्यालय, उसके ऊपर यन्त्र को एखें तथा प्राण-प्रतिच्छा को विधि आगे दी गई है), तदुपरास्त यन्त्र के ऊपर श्री संग्वनाध तीर्यकर की मूर्ति स्थापित कर पञ्चामृत अपिषेक से यन्त्र-पूजा कर, १०६ पुष्पों द्वारा पूर्वोंकत श्री संग्वनाथ असाहत मन्त्र का १०६ को सख्या में जप करें। प्रत्येक मन्त्र-चप के साथ एक-एक पुष्प स्नृति के समीप रखते जायें। इस मन्त्र का जप पूर्णिमा वचवा अमासस्या के दिन हो करना चाहिए। उनत विधि से केवल एक दिन १०६ को सख्या में चप करते से ही यह मन्त्र सिद्ध हो जाता है।

प्रयोग-विधि--आवश्यकता के समय इस यन्त्र का १०८ बार पुष्पों सिहत जप करने से इन्छित-कार्य की सिद्धि होती है।



# ४. श्री अभिनन्दननाय तीर्यंकर

४. अ। अ।भनन्दननाय तायकर ' अनाहत सर्वजन स्वाधीन मन्त्र-यन्त्र

निम्नलिखित मन्त्र श्री अभिनन्दननाय तीर्थकर का अनाहत मन्त्र है। इसके प्रयोग से सर्वजन स्वाधीन रहते हैं।

मन्त्र—"ॐ णमो भगवंदो अरहदो अभिणदणस्स सिज्झ धम्मे

भगवनी विरक्षर महाविष्कर महाविष्कर महाविष्कर सिक्षणन्त्रे स्वाहा।" साधन-विधि-सर्वप्रथम आगे प्रतीवत चित्र (सक्या ४) वे यन्त्र का किसी स्वर्ण, बीकी अथवा ताँने वे यत्र पर खुरनाले। किर एक लक्षी

की चौकी पर रेशमी वस्त्र बिछाकर उस पर भन्त्र को रखे तथा प्राण-प्रतिष्ठा करें, तदुपरान्त यन्त्र के ऊपर श्री अभिनन्दननाथ सीर्थकर की मूर्ति स्याफित कर, पञ्चामृत अभिषेक ने यन्त्र-पूजा कर, १०६ पुणो द्वारा पूर्वेस्त श्री अभिनन्दननाय अनाहत मन्त्र का १०६ की सस्या मे जप करं। असेक भन्त-जप के साथ एक-एक पुष्प मूर्ति के समीप रखते जायं। मन्त्र का जप किसी भी शुभ दिन में प्रातकाल करना पाहिए। इस विधि से मन्त्र सिद्ध हो जायेखा।

प्रयोग-विधि-- आवश्यकता के समय इस मन्त्र का १०८ वार जप करके पानो को अभिमन्त्रित करें। उस अभिमन्त्रित जल द्वारा मुख-प्रक्षासन करने से सर्वजन स्वाधीन रहते हैं।



# ५. श्री सुमितनाथ तीर्थंकर

# अनाहत पुरुष-वशोकरण मन्त्र-यन्त्र

निम्नलिश्चित मन्त्र श्री सुमतिनाय तीर्थकर का अनाहत मन्त्र है। स्माहे प्रयोग से प्रकारकारीकरण होता है।

इसके प्रयोग से पुरुष-वशोकरण होता है। मन्त्र—"६5 णमो मगवदो अरहतो सुमतिहस सिज्जि-धम्मे भगवदो

विष्मर सुमति सामिणवानगे स्वाहा ।"

साधन-विधि—सर्वप्रथम आगे प्रदर्शित चित्र (सस्या ४) के यन्त्र को किसो स्वर्ण, चौदो अथवा तांवे के पृत्र पर शुदवालें। किर एक सकसी की चौको पर रेक्समी वस्त्र विछाकर, उस पर यन्त्र को रखकर प्राण-



प्रतिष्ठा करें। तदुपरान्त यन्त्र के उत्पर श्री सुमतिनाथ तीर्यकर की मूर्ति

स्वापित कर, पब्नामृत अभिषेक से यन्त्र-पूजा कर १०८ पुणी द्वारा भूतींकत थी सुमितनाय तीर्थकर जनाहत मन्त्र का १०८ की संख्या में जप करें। प्रत्येक मन्त्र-अप के माय एक-एक पुण्य मूर्ति के समीप रखते जायं। मन्त्र का जप किसी भी शुभ दिन में प्रात काल त्रिकरण शुद्धिपूर्वक करना चाहिए। इस विधि से मन्त्र सिद्ध हो वायेगा।

प्रयोग-विधि-जाधस्यकता के समय इस मन्त्र का १०८ बार विकरण मुद्धिपूर्वक जप करने से साध्य-व्यक्ति वद्योभूत हो जाता है तथा इच्छित कार्य की सिद्धि होती है।

# ६. श्री पद्मप्रभ तीर्यंकर अनाहत लक्ष्मी-वर्द्ध क मन्त्र-यन्त्र

निम्निलिखित मन्त्र थी पद्मप्रम तीर्थकर का अनाहत मन्त्र है। इसके प्रयोग से घन-सम्पत्ति की वृद्धि होती है।

मन्त्र—"ॐ णलो भगवदो अरहदो पोमे अरहतस्स सिन्स-धान्ते भगवदो विकार महाविज्झर पोमे पोने सहापोमे महापोमेरवरी स्वाहा।"

सायन-विधि—सर्वप्रथम आगे प्रदक्षित चित्र (संख्या ६) के यनत्र को किसी भी धातु के पत्र पर खुदबाले। फिर एक लकड़ी की चौकी पर रेशमी वस्त्र विछाकर, उस पर अन्त्र को रखकर प्राण-प्रतिष्ठा करें। तसुपरान्त यन्त्र के ऊपर श्री पर्यप्रभ तीर्षकर की मूर्ति स्थापित कर, पञ्चामृत-अभियंक से यन्त्र-पूजा कर, १०० पुणा द्वारा पूर्वोक्त श्री पद्मप्रभ तीर्यकर के अताहत अन्त्र का तीर्नो संख्या काल मे १०० बार (प्रत्येक संख्या काल मे १०० बार) जप करें। प्रत्येक मन्त्र-चंप के साथ एक-एक पुण्य मूर्ति के समीप रखते जाँग। मन्त्र का जप किसी भी शुभ दिन में किया जा सकता है। इस विधि से मन्त्र का जप किसी भी शुभ दिन में

प्रयोग-विधि--आवश्यकता के समय इस मन्त्र का १०८ वार तीनों संध्या-काल में जप करते रहने से धन-सम्पत्ति की वृद्धि होती है।



# ७. श्री सुपार्श्वनाय तीर्यंकर अनाहत वृश्चिक भय नाशक मन्त्र-यन्त्र

निम्नलिखित पन्न थी सुपार्थनाथ तीर्थकर का अनाहत मन्त्र है। इसके प्रयोग से वृश्चिक (बिच्छू) का भय दूर होता है।

मन्त्र--- "ॐ णमी भगवदी अरहदी सुपारिसस्स सिन्झ-धम्मे प्रगयदी विन्तर होते सुपासि सुमतिपासे स्वाहा !"

साधन-विधि--सर्वेप्रथम आगे प्रदर्शित चित्र (संख्या ७) के यन्त्र की किसी भी धातु के वत्र पर खुदवालें । फिर एक लकड़ी की चौकी पर रेशमी वस्त्र बिछाकर उस पर बन्त्र को रखकर प्राण-प्रतिष्ठा करे। तहुपरान्त यन्त्र के ऊपर श्रो सुपार्श्वनाथ तीर्षकर की सूर्ति स्थापित कर, पञ्चामृत अभिषेक से यन्त्र की पूजा कर, १०० पूष्पो द्वारा पूर्वोजन श्री सुपार्श्वनाथ तीर्षकर के अनाहत मन्त्र का किसी भी सुष दिन म प्रात काल १०८ वार जप करे। प्रत्येक मन्त्र-जब के साथ एक-एक पृष्ण सूर्ति के समीप रखते जाँग। इस विधि मे मन्त्र सिद्ध हो जायेगा।

प्रयोग-विधि-आवश्यकता के समय मन्त्र का १०८ वार जप करने से वृश्चिक (विच्छू) भय दूर हो जाता है तथा वृश्चिक-दश का विष उतर जाता है।



#### प्री चन्द्रप्रभ तीर्थकर

#### अनाहत स्त्री-पुरुष वशीकरण मन्त्र-यन्त्र

निम्नलिखित मन्त्र श्री चन्द्रप्रभ तीर्थकर का अनाहत मन्त्र है। इसके प्रयोग से अभिलपित स्त्री-पुरुष वश में हो जाते हैं।

मन्त्र--- "ॐ णमो भगववी अरहदी त्रन्वप्पहस्स सिन्झ-धम्मे भगववी विष्टार महाविष्टार चर्चे चवप्पहस्सपूर्व स्वाहा।"

साधन-विधि—सर्वप्रयम आगे प्रदर्शित चित्र (सख्या ८) के यन्त्र को स्वर्ण, चौदी अयका ताँवे के पत्र पर खुरवाले। फिर एक लक्को की चौकी पर रेशमी वस्त्र विष्ठाकर, उस पर यन्त्र को रख कर प्राण-प्रतिब्छा करें। ततुपरान्त मन्त्र के ऊपर श्री चन्द्रप्रप्त तीर्यकर को मूर्ति स्वापित कर,



पञ्चामृत अभिषेक से यन्त्र की पूजा कर, श्वेतवर्ण के १०८ पुष्पी द्वारा पूर्वोक्त श्री चन्द्रप्रभ तीर्थकर के अनाहत मन्त्र का, किसी भी शुभ दिन मे प्रातःकाल १०६ बार जप करें। प्रत्येक मन्त्र-चप के साथ एक एक घेत पुष्प मूर्ति के समीप रखते चत्रे जायें। इस विधि से मन्त्र सिद्ध हो जाएगा।

प्रयोग-विधि—आवश्यकता के समय उक्त बन्त्र द्वारा १००० बार अभिमन्त्रित-जल से मुख प्रकालन कर जिस साध्य स्त्री-पुरुष के समझ पहुंचा जायेगा, वह दशीभूत हो जायेगा।

## क्षे पुष्पदंतनाथ तीर्थकर

#### अनाहत अचिन्त्यफलदायक मन्त्र-यन्त्र

निम्नतिखित मन्त्र श्री पुष्पदंतनाय तीर्थंकर का अनाहत मन्त्र है। इसके प्रयोग से अचिन्त्यफल की प्राप्ति होती है।

मन्त्र--- "ॐ णमी भगवदी अरहदी पुरुषदंतस्त तिन्द्र-धम्मे भगवदी

विजनर महाविजनर पुण्के पुष्केसरि सुरि स्वाहा।"
साधन-विश्वि—सवेत्रधम आगे प्रदक्षित चित्र (मंख्या ६) के यन्य
को स्वर्ण, चीदी अथवा तांव के पत्र पर खदवाले । फिर एक लकडी की



चोको पर रेशमी वस्त्र बिछाकर, उस पर यन्त्र को रखकर प्राण-प्रतिष्ठ। करे। तदुपरान्त यन्त्र के उत्पर भी पुण्यदतनाथ तीर्थंकर की मूर्ति स्थापित कर, पञ्चामृत-अभिषेक से यन्त्र को पूजा कर, १०८ पुष्पो द्वारा पूर्वोक्त श्री पुष्पदतनाथ तीर्थंकर के अनाहत मन्त्र का, किसी श्रुभ दिन में प्रातःकाल १०८ वार जप करे। प्रत्येक मन्त्र-जप के साथ एक-एक पुष्प मूर्ति के समीप रखते चले जायें। इस विधि से मन्त्र सिद्ध हो जायेगा।

प्रयोग-विधि—आवश्यकता के समय उक्त मन्त्र द्वारा १०० बार अभिमन्त्रित-जल से मुख-प्रश्नालन करने पर अचिन्त्य फल को प्रास्ति होती है।

# श्री शीतलमाय तीर्थकर अनाहत सर्विपशाववृत्ति भयनाशक मन्त्र-यन्त्र

निम्नलिखित मन्त्र श्री सीतलनाथ तीर्थकर का अनाहत मन्त्र है। इसके प्रयोग से सब प्रकार की पिकाचतृत्ति का भय दूर होता है।

मन्त्र—"ॐ षमो भगवदो अरहदो शीतलस्स अनाहृत विज्ञा विज्ञारष्ट्र सिज्ञ-धम्मे भगवदो महाविज्ज्ञर महाविज्ज्ञ शोयलस्स सियो सिरेस अपुगति अणुमाणमो भगवदो नमो नमः स्वाहा।"

साधन-विधि—सर्वप्रथम आगे प्रद्रांशत चित्र (सख्या १०) के यनत्र को स्वणं, चीदी अथवा तांचे के पत्र पर खुदवालें। फिर एक लकड़ी की चौकी पर रेशमी वस्त्र सिछाकर, उस पर यन्त्र को रखकर प्राण-प्रतिष्ठा करें। तहुपरान्त्र वस्त्र के अपर श्री शीतलनाथ तीर्थंकर की सूर्ति स्थापित कर, पश्चापुत-अभिषेक से यन्त्र की पूजा कर, १०० पुण्पो द्वारा पूर्वोक्त श्री शोतलनाथ तीर्थंकर के अनास्त-मन्त्र का, किसी शुभ दिन में प्रात काल १०० वार जप करे। प्रत्येक मन्त्र-चप के साथ एक-एक पुण्य सूर्ति के समीप रखते चले जायें। इस विधि से यन्त्र सिद्ध हो जायेगा।

प्रयोग-विधि—आवश्यकता के समय उस्त मन्त्र से १००० बार अभिमन्त्रित जल द्वारा मुख प्रकालन करने से सब प्रकार की पिशाच-वृत्ति का भय नष्ट होता है।



## ११. श्री श्रेयांसनाय तीर्थकर अनाहत चतुरुद-रक्षण मन्त्र-यन्त्र

निम्नलिखित मन्त्र श्री श्रेयासनाय तीर्यकर का अनाहत पन्त्र है। इसके प्रयोग से सन प्रकार के चतुष्पदो (चौपायो) की रक्षा होती है।

मन्त्र--- "ॐ णमी भगवदी अरहदी श्रेयास सिन्ति-सन्मे भगवदी विज्तर महाविज्तर श्रेयास कर भयंकर स्वाहा ।"

साधन-विधि—सर्वेप्रथम आगे प्रदक्षित चित्र (सक्या ११) के यन्त्र को स्वर्ण, चौदी अथवा ताँवे के पत पर खुदवातें। फिर किसी शुभे दिन में प्रात कात एक लड़ने की चौकी पर रेशकी बस्त्र विछान र, उस पर यन्त्र को रखकर प्राण-प्रतिष्ठा करें। तहुषरान्त यन्त्र के ऊपर श्री श्रयासनाथ तीर्थंकर की मूर्ति स्थापित कर, प-चागृत-अभिषेक से यन्त्र की पूजा नर, १०८ पुष्पो द्वारा पूर्वोक्त श्री श्रेयासनाथ तीयकर के अनाहत मन्त्र प्रा

१०८ वार जप करे। प्रत्येक मन्त्र-जप के साथ एक-एक पुष्प मूर्जि के समीप रखते चले जाये। इस विधि से यन्त्र सिद्ध हो जायेगा।

प्रयोग-विधि-आवश्यकता के समय उक्त मन्त्र का १०८ बार जप

करने से चतुष्पदो (चौपाये जानवरो) की रक्षा होती है।



#### **१२. श्री वासुपूज्यनाथ तीर्थंकर** अनाहत सर्वकार्य सिद्धि मन्त्र-यन्त्र

निम्नलिखित मन्त्र थो वासुपूज्यनाथ तीर्थकरका अनाहत मन्त्र है। इसके प्रयोग से सब कार्य सिद्ध होते है।

भन्त्र—" ॐ णमो भगववो अरहवो वासुपूज्य सिज्झ धम्मे भगवदो विज्ञार महाविज्ञार पुज्जे महापुज्जे पुज्जायै स्वाहा ।"

साधन-विधि—सर्वप्रथम आगे प्रदक्षित चित्र (सख्या १२) के यन्त्र को स्वर्ण, चांदी अथवा तांवे के पत्र पर खुदवाले । फिर किसी शुभ दिन मे

प्रातःकाल एक लकड़ी की चौकी पर रेशमी वस्त्र विद्याकर, उस पर यन्त्र को रखकर प्राण-प्रतिष्ठा करें।:तद्वरान्त यन्त्र के ऊरर थी वासुगुज्यनाय तीर्थकर की मूर्ति स्थापित कर, पञ्चामृत-अभिषेक से यन्त्र की पूजा कर, १०= पृष्पो द्वारा पूर्वोक्त थी वास्पुज्यनाथ तीर्थकर के अशहत मन्त्र का १० चार जब करें। प्रत्येक मन्त्र-जब के साथ एक-एक पूर्ण मृति समीन रखने चने जीन। इस निश्चित से मेन्द्रे सिख हो जानेगा। हिंदी प्राचना होयालाओं हत्त्वाची हिंदी हो होता है। कि क्षा

प्रयोग-विधि-आवर्ष्यकता के समय इस मन्त्र का में ही सब कहवं सिद्ध होते है ।

भगवदा अरहदी .... मिं वासुप्रज्याच THE THE PARTY ומבשל אפווקחיים

## १३. श्री विमलनाथ तीर्थंकर अनाहत तुष्टि-पुष्टि दायक मन्त्र-यन्त्र

निम्नलिखित मन्त्र थी निमलनाथ तीर्यकर का अनाहत मन्त्र है। इसके प्रयोग से सब प्रकार की पुष्टि-तुष्टि प्राप्त होता है।

मन्त्र—"ॐ णमो मगवदो जरहदो विमलस्स सिव्स-धम्मे भगवदो विकार महाविकार असले विमले कमसे निम्मले स्वाहा।"

साधन-विधि—सर्वप्रथम आग प्रदर्शित चित्र (मरमा १३) के नन्त्र को स्वर्ण, चार्टा अथवा तांबे के पत्र पर खुदवाले । फिर, किसी शुभ दिन में प्रातकास एक लक्डी की चौकी पर रेजभी बस्त्र विछाकर, उस पर सन्त्र



नी रखब र प्राण प्रसिष्ठा वर । तदुपरान्त बन्ध के अपर श्री विमलनाथ तीर्थकर वो मृति स्थापित वर, पञ्चामृत-अमिवेव से यन्त्र वो पूजा कर, १० मुप्पों द्वारा पूर्वोक्त थी विमलनाय तीर्थकर के अनाहत मन्द्रकी. १० स्वार अप करें। प्रत्येक मन्द्र-अप के साथ एक-एक पुष्प मूर्ति के समीप रखते चले जांग। इस विधि से मन्द्र सिद्ध हो जायेगा।

प्रयोग-विधि--आवश्यकता के समय इस मन्त्र का १०८ बार जप करने से तुष्टि और पुष्टि प्राप्त होती है।

# १४. श्री अनन्तनाथ तीर्थकर अनाहत सर्व सौस्यदायक मन्त्र-यन्त्र

निम्नलिखित मन्त्र था अनन्तनाथ तीर्यकर का अनाहत मन्त्र है। इसके प्रयोग से सब प्रकार के इन्द्रियजनित मुख प्राप्त होते हैं तथा परस्परा से मोक्ष भी मिलती है।

मन्त्र—''85 णमो भगवदो अरहदो अर्णत सिज्य-धम्मे प्रगयदो विज्यार महाविज्यार अर्णते अर्णतणाणे अर्णत केवल षणे अर्णत केवल दंसणे अणु पुज्जवासणे अर्णतागम कैवलियै स्वाहा 1<sup>97</sup>

सायन-विधि—सर्वप्रथम आगे प्रदक्षित चित्र (संख्या १४) के बन्य को स्वर्ण, चौदी अथवा ताँवि के पत्र पर खुदवाले। फिर, किसी शुम दिन में प्रातःकाल एक नकड़ी की चौकी पर रेखमी धस्त्र विछाकर, उस पर यन्त्र को रेखकर प्राण-प्रतिब्दा करें। तदुपरान्त यन्त्र के ऊपर भी अनन्त-नाय तार्चनः की मूर्ति स्वापित कर, पञ्चामृत-अभिषेक से यन्त्र की पूजा कर प्रदेतवर्ण के १०६ दुप्यो हारा पूर्वोक्त ध्री अनन्तनाथ तीर्थकर के अनाहत मन्त्र का १०६ वार अप करें। प्रत्येक मन्त्र-चप के साथ एक-एक पुण्य मूर्ति के समीप रखते चले जाँग। इस विधि से मन्त्र सिद्ध हो जायेगा।

प्रयोग-विधि—आवश्यकता के समय इस मन्त्र का जब करने से सब प्रकार के इन्द्रियजनित सुख प्राप्त होते हैं तथा प्रतिदिन जप करते रहने से मोक्ष भी मिलता है।



अवता कर्ने हे पर पर प्रसाने । फिर ि

ाप्र. श्रीविमनाय<sup>्</sup>तीर्थकर्गाः

अनाहत सर्ववंशीकरण मन्त्र-यन्त्र ' म नाम म-म्मान्य , प्रम मारा ने मि

ं निम्मिलिखित मन्त्र थी, धर्मनाथ तीर्थकरात्त्वत अनाहत मन्त्र है। इसके प्रयोग से सब लोगो।का, वृत्रीकृरण होता, है । १८ २८३ १८ ८०१ । १८

भन्त्र-र्यः श्रिका मान्याचिदी अरहदो व्यक्तरस तिस्त्र-ध्रम्म भागवेदो विकार महाविक्तर, सम्मे सुवर्मणः धनुसाई हा। सुद्देत् भरी-ध्रम्मे अंगमे सं-मेखु अपिदि देसमे स्वाहा विशेष अन्य है कीर स्थार स्मृत्या समीहर

साधन-विधि—मर्दप्रयम आगे प्रदक्षित चित्र (संर्ट्या र्र्थ) के यन्त्र की स्वर्ण, चौदी अथवा ताँवे के पत्र पर खुदवालें। फिर, किसी जूभ दिन मे प्रात काल एक लक्ष्वों की चौकी पूर रेणुमी बहुत विछाकर, उस पर पन्न को रखकर प्राण प्रतिष्ठा कार र वहुपराका बुद्ध के अगर थी धमनाथ तीर्थकर की मूर्ति रशापित कर, पञ्चामृत अभिषक से बन्न की पूजा कर १० द्व पूर्वों द्वारा पूर्वोक्त श्री धर्मनाथ तीर्थकर के अनाहत अन्य का १० द्वार जप कर। प्रत्येक मन्त्र-जंप के साथ एक एक पूर्ण प्रात के सिमीप रखते चले जाँग। इस विधि से मन्त्र सिंद हो जीर्थिका —

प्रयोग-विधि -आवश्यकनी वे समय इस मृत्य द्वारा १०० वाः अभिमत्त्रित तस्बूल (पान) जिस् व्यक्ति को खिला दिया जायेगा, वह बसीभूत हो जायेगा।



## १६. श्री शान्तिनाथ तीर्थकर अनाहत सर्वशान्तिकरण मन्त्र-यन्त्र

निम्नलिखित मन्त्र श्री शान्तिनाथ तीर्थकर का अनाहत मन्त्र है। इसके प्रयोग से सब उपद्रव शान्त होते है। मन्त्र—"ॐ षामो भगववी अरहवी शान्तिस्स सिन्झ-धम्मे भगवदी

विज्ञा महाविज्ञा शान्तिहकम्पमे स्वाहा ।"

साधन-विधि—सर्वत्रथम आगे प्रदक्षित चित्र (सध्या १६) के सन्त्र की स्वर्ण, चौदी अथवा ताबे के पत्र पर खुटवाले । फिर, किसी ग्रुम दिन में प्रातकाल एक लक्ष्डी की चौकी पर रेशमी बस्त्र विछाकर, उस पर सन्त्र



को रखकर प्राण-प्रतिष्ठा करें। तदुपरान्त यन्त्र के ऊपर श्री शान्तिनाथ तीर्यकर की मूर्ति स्थापित कर, पञ्चामृत-अभिषेक से यन्त्र की पूजा कर, १०८ पुष्पो द्वारा पूर्वोक्त श्री शान्तिनाथ तीर्थकर के अनाहत मन्त्र का १०८ बार जप करें। प्रत्येक मन्त्र-जप के साथ एक-एक दुष्प सूर्ति के समीप रखते चले जाँय। इस विधि मे मन्त्र सिद्ध हो जावेगा।

प्रयोग-विधि-आवश्यकता के समय इस मन्त्र का १०८ बार जप

करने से सब प्रकार के उपद्रव जान्त होने है।

## १७. श्री कुन्युनाय तीर्यकर

#### अनाहत मत्कृणादि उपद्रवनाशक मन्त्र-यन्त्र

निम्नसिखित मन्त्र श्री कुन्युनाथ तीर्यकर का अनाहन मन्त्र है। इसके प्रयोग में सब प्रकार के वृश्विक, मिलका, मस्कुण (सच्छर) आदि के उपद्रव नष्ट हो जाने हैं।

मन्त्र-"ॐ शमो भगवदो अरहदो कुन्युस्त सिज्झ-धम्मै भगवदौ

विज्ञार महाविज्ञार कुन्यु कुन्यु के कुन्युशे स्वाहा ।"

साधन-विधि-सर्वप्रथम आगे प्रदक्षित चित्र (संख्या १७) के यन्त्र



की स्वर्ध, चीटी अववा तार्वि के पत्र पर पुरसन। फिर विस्ती हुम विम में प्रात काल एवं लक्की की चीनी तर रेशकी सस्त्र विद्धाकर, उस पर यन्त्र को एक हर प्राण-प्रतिच्छा करें। तदुरतान्त यन्त्र को उत्तर भी दुन्युनाथ तीर्यकर वी मूर्ति स्थापित कर, पञ्चामुल-अधिषक से यन्त्र की पूजा कर, १००६ पुष्पों द्वारा पूर्वीका भी कुन्युनाथ तीर्यकर के अनाहत मन्त्र का १००६ बार जब करें। प्रत्येक मन्त्र जब वे साथ एक एक पुष्प भूति के समीप पत्री चने जीवा। इस निष्ठि से सन्त्र सुर्वा को निष्ठा हो जायेगा।

प्रयोग-विधि—आवश्यक्ता क समय इस मन्त्र का १० म बाग जप परने से बिच्छू, मुगुमक्खो, मच्छर, खटमल, डांस आदि जीवो के उपद्रव मच्ट हो जाते हैं।

# १८. श्री अरहनाय तीर्थकर

जन।हत चल-विजयप्रद मन्त्र-यन्त्र

निन्निचित मन्त्र श्री अरहनाथ तीर्थकर की अनाहत मन्त्र है। इसके प्रयोग में बूत-श्रेडा (जुए) में जीत होती है।

मन्त्र- "ॐ णमी भगवदो अरहदो अरहस्स सिज्य-धम्मे भगवदो विज्ञर महाविज्ञर अरणे अप जिग्रहति स्वाहा।"

साधन-विधि—सर्वप्रथम आगे प्रवासित चित्र (सक्या १६) के बन्त्र पो स्वणे, चादी अशवा तावे के पत्र पर खुदवातें । फिर किसी शुभ दिन में प्रात काल एक लक्ष्वों की गीरी पर रेक्षमी क्षत्र विध्वकर, उस पर बन्त्र को रखकर प्राण-प्रतिक्ष्य वर । तुष्पान सन्त्र के ऊपर थी अरहनाथ तीर्पकर में भूति स्थापित कर, पञ्चामुत अभिषेक से बन्त्र की पूजा कर, १००० पुणा द्वारा पूर्वों त्र त्यों अरहनाथ तीर्पकर के अनाहत संन्त्र का १०० बार जप परें। प्रशोक मन्त्र को के साथ एक एवं पूण भूति के संधीप रखते चने जीय । इन विधि से मन्त्र सिद्ध हो आयेगा।

प्रयोग-विधि-जावश्यकता के समय इस मन्त्र का १०० बार जप करन से यूत कीडा (जुए) आदि में जीत होती है।



१६. श्री मल्लिनाय तीर्यंकर

निश्नितिछिन मन्त्र श्री मित्रिनीय तीर्थेष्ट वा अनाह्त मन्त्र है। इसने भ्रयोग से निन्तित बार्य से सिद्धि होती है।

भाग-' ॐ पमो भगवदी अरहदो मिलस सिन्स धम्मे भगवदो विरुप्तर महाविज्ञार मिलन मिलन अरिपायस्य मिलन स्वाहा ।"

सायत विधि --सर्वप्रधम आगे प्रदिश्ति चित्र (सन्ता १६) वे यन्त्र मो स्वर्ण, घोदो अगवा तथि वे पत्र पर युद्धान । पिर, विसी सुम दिन मे प्राप्तनपुर एक सन्देश वो चोको पर देगमी वस्त्र विद्यावर, उस पर यन्त्र को न्याप प्रताप्त क्ष्मिं । उद्वरपान यन्त्र वे कार यो मन्तिनाम तीयकर को मृति स्थापित कर, पञ्चामृत अभिषेत संयन्त्र की पूरा कर, १०८ पुष्पो द्वारा पूर्वोक्त श्री मल्लिनाय तीर्थकर के अनाहत मन्त्र का १०८ बार जप करे। प्रत्येक मन्त्र-जप के साथ एक-एक पुष्प मूर्ति के समीप रखते चले जीय। इस विधि से मन्त्र सिद्ध हो जायेगा।

प्रयोग-विधि—आवश्यकता के समय इस मन्त्र का १०८ बार जप करने से चिन्तित कार्य की सिद्धि होती है।



# २०. श्री मुनिसुत्रतनाथ तीर्यंकर अनाहत वशीकरण मन्त्र-यन्त्र

निम्नलिखित मन्त्र थी मुनिसुब्रतनाथ तीर्यंकर का अनाहत मन्त्र है। इसके प्रयोग से द्विपद तथा चतुष्पद नशीभृत होते हैं।

मन्त्र-"ॐ शमी भगवदो अरहदो सुनिसुवयस्त सिन्झ-धम्मे भगवदो विग्रहर महाविज्ञर सुम्बिदेतहृबहे स्वाहा ।" साधन-विधि—सर्वप्रथम जागे प्रशक्ति चित्र (सस्या २०) के यनत्र को स्वणं, चीदो अथवा तांवे के पत्र पर खुदवाले। फिर किसी शुभ दिन में प्रात काल एक सकड़ी को चीको पर रेखमी वन्न बिळाकर, उस पर यन्त्र को एककर प्राण-प्रतिक्ठा करें। तदुपरान्त यन्त्र के ऊपर शी मुनिसुद्धतनाय रोपिकर को मृति स्थापित कर, पञ्चामृत-अधियक से यन्त्र की पूजा कर, पञ्चामृत-अधियक से यन्त्र की पूजा कर, एक पुष्पे द्वारा पूजोंकत औ मुनिसुद्धतनाय दीधिकर के अनाह्त मनत्र का १०० व्याप करें। प्रत्येक मन्त्र-कप के साथ एक-एक पुष्प मृति के समीप रखते चले जाय। इस विधि से मन्त्र निद्ध हो जायेगा।

प्रयोग-विधि-आयथ्यकता के समय इस मन्त्र का स्मरण करने मात्र से ही द्विरद (मनुष्य) तथा चतुष्पद (पशु) वशीभृत हो जाते हैं।



# २१ श्री निमनाय तीर्यंकर अनाहत मर्ववशीकरण मन्त्र-यन्त्र

निम्नलिखित मन्त्र था नामनाथ तोयकर का अनाहत मन्त्र है। इसके प्रयोग से सब लोग वक्षीभृत हो जात हैं।

मन्त्र-"ॐ णवी चलववी अरत्दो णिनस्स सिन्झ धम्मे भगवदी विज्ञार गहाविज्ञार णीम चीम स्वाहा।"

साधन विधि—संबद्धयम आग प्रदक्षित चित्र (संख्या २१) ने यन्त्र को स्वण चौदी अथवा तांवे ने २२ पर एदया में । फिर, किसी शुभ दिन म प्रात काल एक खक्का को चौकी पर रक्षमी यस्त्र विश्वावर, उस पर यस्त्र



को रखकर, प्राण-प्रतिष्ठा करे। -तदुवनन्त- यन्त्र के ऊपर-श्री-नमिन्य तीर्यकर को मूर्ति स्थापित कर, पञ्चामृत-अभिषेक से यन्त्र को पूजा कर, १०८ पुण्यो हारा पूर्वक्त थीं निम्ताथ तीर्थकर के अनाहर मन्त्र का १०८ वार जा करे। प्रत्येक मन्त्र-खप के साथ एक एक पुष्प - मूर्ति के समीप रखते चले जाय। इस विधि ने मन्त्र निद्ध हो आयेषा। प्रयोग-विधि इस मन्त्र हारा अभिमन्त्रित पुष्प अथयो ताम्बूल जिस व्यक्ति को हे दिया जायेगा, वह सदैन बख में वर्ना रहेगा है। अन्तरह सदैन बढ़ में वर्ना रहेगा है। अन्तरह सुग्र किम्प्रस्था के विश्वक प्रयोग से युद्ध में विजय प्राप्त होनी है। सक्त प्रयोग से युद्ध में विजय प्राप्त होनी है।

मन्त्र— "ॐ णमो\_भगवेदी अरहदो अत्रिह\_णेमिस्स तिन्त-धमे भगवदो विकार महाविकार सम्मति महारित अरित दिदसित महाति स्वाहा।"।

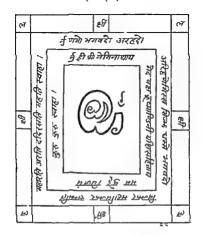

# २३. श्री पार्श्वनाय तीर्यंकर

अनाहृत आरोग्यता दायक मन्त्र-यन्त्र

निम्नलिखित मन्त्र श्री पाश्वैनाथ तीर्थकर का अनाहत मन्त्र है। इसके प्रयोग से नारोग्य लाभ होता है।

मन्त्र—"ॐ णमो भगवदो अरहहो उरगकुल जासु पासु सिज्झ-धन्मे भगवदो विज्ञार बुग्गे महाबुग्गे से पासे संमास सिनिगतोदि स्वाहा ।"

साधन-विधि—सर्वप्रयम आगे प्रदर्शित चित्र (संख्या २३) के यन्त्र को स्वर्ण, चाँदी अयवा तिवे के पत्र पर त्युदवालें। किर, किसी ग्रुम दिन में प्रत्यातकाल एक लक्कडी की चौकी पर रेशामी वस्त्र विश्वाकर, उस पर मन्त्र को एकक, प्राण-प्रतिष्ठ्य करें। तदुष्पान्त यन्त्र के उपर श्री पार्य-नाष तीर्षकर की मूर्ति स्थापित कर, पञ्चामृत-अभिषेक से यन्त्र की पूजा कर, १०८ पुष्पो द्वारा पूर्वोक्त श्री पाश्वेनाध तीर्धकर के अनाहत मन्त्र का १०८ बार जप करें । प्रत्येक मन्त्र के जप के साथ एक-एक पूष्प मूर्ति के समीप रखते चुले जीय । इस विधि से मन्त्र सिढ हो जायेगा ।

प्रयोग-विधि---आवश्यकता ने समय इस मन्त्र द्वारा पुष्प अथन। ताम्बून अभियन्त्रित कर, किसी रोगी व्यक्ति को देने से उमे आरोग्यता

प्राप्त होती है।



## २४. श्री महावीर तीर्थंकर मनाहत पुद्ध विजयप्रद यन्त्र-मन्त्र

निम्निलिखित मन्त्र थी महावीर तीर्यंकर का अनाहत मन्त्र है।

इसके प्रयोग से युद्ध में विजय प्राप्त होती है।

भन्त्र--- "व्ह णमो भगवतो अरहतो सहति महावीर बद्दवमाण बुद्धस्त अणाहत विज्ञाद सिज्य धम्मै भगवतो महाविज्ञ महाविज्ञ थीर महावीर सिरत्रणमविज्ञीर जयतां अपरानिते स्वाहा ।" साधन-विधि—सर्वप्रथम आगे प्रदाशत चित्र (सन्या २४) के प्रन्त्र को स्वर्ण, चाँदी अथवा तिवे के पत्र पर खुदवातें। फिर, किसी गृश दिन में प्रात काल एक सनहीं की चौकी पर रेशमी वस्त्र विछांकर, उस पर यन्त्र को रखकर, प्राण-प्रतिच्छा करें। तदुवरान्त्र यन्त्र के क्रमर, श्री-मृहावीर तीर्यकर की मृति स्थापित कर, पञ्चामृत-अभिषेत्र से यन्त्र की पूजा कर, १०० पुण्पी द्वारा पूर्वीकत श्री महावीर तीर्यकर के अनाहत पत्र यन या १०० स्वार जप करें। प्रत्येक मनत्र के जप के साथ एक-एक पुण्प मृति के समीप रखते चले जीय। इस विधि से मन्त्र सिद्ध हो बायेगा।

प्रयोग-विधि-आयश्यकता के समय इस मन्त्र को जपने से युद्ध पूरिम में युद्ध करने को आया हुआ शत्रु साधक के अधीन हो जाता है तथा शत्रु-मेना पर विजय प्राप्त होती है।



### यन्त्र प्राण-प्रतिष्ठा मन्त्र

पीछे जिन चौबीस यन्त्रों का वर्णन किया गया है, उनकी प्राण-प्रतिष्ठा का मन्द्र निम्नानुसार है—

रान्त्र—"ॐ कों हों बिसि जाउसा थ र ल य श व स ह अमुख्य प्राण इह प्राण अमुख्य जीवा इहस्थिता अमुख्य थन्त्र, मन्त्र, तन्त्रस्य सर्वेन्द्रियाणि काय दाइ नन् चक्षु श्रीत्र प्राण प्राणं देवदत्तस्य इहैवायन्तु अहं अन्न सुखं चिरंतिष्ठंतु स्वाहा।"

आवश्यक टिप्पणी—(१) उनत मन्त्र मे जहाँ-नहां 'अमुष्य' शब्द का प्रयोग हुआ है, यहाँ-नहां जिन तीर्यकर का यन्त्र हो, उनके नाम का उच्चारण करना चाहिए और जहां 'दिवदत्तस्य' जब्द आया है, वहाँ साधक को आयश्यकतानुमार अपने अथवा साध्य-व्यक्ति के नाम का उच्चारण करना चाहिए।

(२) यह प्राण-प्रतिष्ठा मन्त्र पूर्वोस्त २४ तीर्यकरो के यन्त्रो की प्राण-प्रतिष्ठा के रिए तो है ही, आगे विध्यत कायार्जुन यन्त्र की प्राण-प्रतिष्ठा भी इसी भन्त्र के द्वारा की जाती है।

तीर्थंकर बिम्ब (मूर्ति) के नीचे स्थापना करने का मन्त्र

>४ तीर्थंकरो की मूर्ति को स्थापित करते समय निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करना भाहिए---

"ॐ णभो भगवदो अस्ठिठणॅमिस्स अस्ठिठण बंधेग वंधपामि रक्त-सोगं भूगणं सैयराणं डाइणीण चौराण साइणीणं महोरपाणं जेवनेवि हुट्ठा संभवंति तीत सब्बेम् भणो मुह् गईबिट्ठि वद्यण वंधामि धणु धणु महाधणु महाधणु ज. जः जः ठः ठः ठः वपट् धे घे हूं फट् स्वाहा।"

### नागार्जुन धन्त्र-विद्यान

नागार्जुन यन्त्र के चार स्वरूप आमे दिवे गये हैं। इनमे से जिस स्वरूप को भी चाहे, उसे सोना, चांदी अथवा क्षत्रि के पत्र पर खुदवानें। फिर किसी मुभ दिन प्रातःकान एक नकडों को चौकी पर रेशामी वस्त्र विद्याकर, उसके उभर यन्त्र को रक्खे तथा पूर्वोक्त विधि संयन्त्र की प्राप-प्रतिस्ठा करें। तदुपरान्त्र यन्त्र के उपप पार्श्वनाय प्रभुकां मूर्ति स्थापित करके पहले प्वापृत से अभियंक करें, फिर अष्ट देश्यों से नीचे निखे अनुसार पूजा-अर्थना करें।

टिप्पणी—उक्त मन्त्र में जहाँ 'देवदत्त' भृब्द आया है, वहाँ साधक को अपने नाम का उच्चारण करना चाहिए।

इसके उपरान्त कमशः निम्नतिखित मन्त्रो का उज्जारण करते हुए पुजा इच्य समर्पित करने चाहिए।

#### गन्ध का मन्त्र

"सम्बन्धप्रभ सोमागुषयुक्त्ये । संदन के सन्दन रविभिन्ने । यो नागार्जुन यंत्रं प्रकते के कुर्यते हि तस्य बचनागाः ।"

क्र हो ही हूं ही हः। गंधं निमर्पयानि।

यह कहते हुए 'गन' समर्पित करे।

#### अक्षत का भन्त्र

"अक्षत पुंजी जिनवर पद पंकजा सुक्री पुंजीरिय विरंजी यजते। यो नागार्जुन यत्र यजते कि कुवेते हि तस्य वचनायाः।" ( 支約 )

ॐ हा हों ह्रूं हाँ हः। अक्षतान् समर्पयामि।

यह कहते हुए 'अक्षत (चावच) समर्पित करे।

पूष्प का सन्त्र

"पुष्टै कित कुल कित सद्यः। भव्यै चंपक जातिकैः। यो नागार्जुन यंत्रं यजते कि कुवेते हि तस्य वचनायाः।"

> ध्र हां हीं ह्यूं हीं हाः। पुष्प समर्पवामि ।

यह कहते हुए 'गुप्प' समर्पित करे ।

चर का सन्त्र

"हथ्यै हथं करं रसनाना । नानाविध प्रिय मोरकादीना । यो नागार्जुन यंत्रं यजते कि कुर्वते हि तस्य वचनागाः ।"

> ॐ हां हीं हुं हीं हः।। चरुसमर्पयामि।

यह कहते हुए चरु (अनेक प्रकार के मिष्ठाक्ष) सर्गापत करे।

दीप का मन्त्र

"दीपेदिप्रकरैबेरेबुद्धै । दीह कमैशि माकवि खंडे । यो नागार्जुन यंश्रं यजते कि कुबैते हि तस्य वदनागाः ।"

> ॐ हां हीं हुं हीं हः। दीपं प्रदर्शयामि।

यह "एने हुए 'दीनक' प्रदर्शित करें।

ध्रुप का मन्त्र

"धोर्पर्धोपजकंदलैश्च ब्राण ब्रीयनकं परमार्ग्ये । यो नागार्जुन यंत्र यजते कि कुवेते हि तस्य वचनागाः ।

> ॐ हां हीं हुं हीं हः। धूपं बाझावामि।

यह कहते हुए 'धूप' दे।

#### फल का मन्त्र

"चोचक मोचक चौतक पुर्ग । रामलकार्धमाँध फलॅश्च । यो नागाजुंन यंत्र पजते कि क्वंते हि तस्य वचनागा ।"

> ॐ हा ही हूं ही हा। इन समर्पयामि।

यह रहत हुए 'फत' ममपित कर।

अध्यं का मन्त्र

"अम्बुश्चन्दन शासिज पुष्पैहंग्येः होपक धूप फलाखे । यो नागार्जुन यत्रं यत्रते कि कुवंते हि तस्य बचनागाः ।"

ॐ हा हीं ह्रूं हीं ह

गह कहते हए 'अध्ये' समर्पित करें।

उनर बि.र. से अप्ट इब्ब समर्पन करने निकालिखित मन्त्र का उच्चारण करे। इस मन्त्र ने अन्तिम शक्क में जहा 'देवरत' शबर आया है, वहाँ साध्य-व्यवित वे नाम हा उच्चारण करना चाहिए

"हुट्ट्याला करामृतये पतिरनिश्च त न ने कि करोति । योदा यत्रमेनं प्रवर गुणगुत युजयेन परिद्धिः ॥ गानिन्याध प्रदोक्षा प्रहृहत सकलानि क्षणान् मक्षपन्ति । श्री मत्जेनागमेन प्रकट मति प्रोचतमेव विट च ॥ ॐ हा हीं हि ही ह असि आउसाय स्वाहा प ज्वीशीं नितस अमुकस्म देवदसस्य श्रीन्वाटन वृष्ठ कृष्ठ कीम स्वाहा ।"

उसने पण्यान पार्थनाथ स्तोत आदि पानर पाण्यनाथ पूजा की जगमाला पढनो चाहिए। तदुपरान्त विसर्जन नरा धरणन्द्र पद्मावता की पीडवावसार विक्ति को गरने ने गह कन्त्र भिष्ट होता है।

|             | _ |         | (   | ų   | _        | _ |          |      | _ |      | 1  |                              |
|-------------|---|---------|-----|-----|----------|---|----------|------|---|------|----|------------------------------|
| fa          | 4 | 身       | ť   | }   | HJ.      | ٠ | #3       | #2   | 7 | لغيز | 32 |                              |
| 131 32 61   |   | 5       | H   | ລ   | 100      |   | 57       | 77   |   | ££.  |    |                              |
| \$<br>*     |   | U<br>20 | k   | ř   | -20<br>Y |   | 20       | 1.10 | 1 | £3   |    | ج<br>ج                       |
| 8           | , | δt      | 7.  | ,   | 30       |   | 80       | Ġ    | j | EF.  |    | सन्दर्भा                     |
| 5           | C | 1       | 75. |     | Ы        |   | स्य      | .  4 |   | 43   |    | (नागार्जुन यन्त्र, सख्या २)  |
| ٠<br>ا<br>ا |   | 88      | đ   | 1   | 88       |   | 36       | तिर  | Ų | 40   |    | गमार्जु                      |
|             |   | S       | 7,5 | 5   | 23       | j | 24       | lic  |   | ter  |    | ٿ                            |
| 341         |   | 14      | ,   | 9   | P.B.     |   | \$       | 37   |   | dg.  |    |                              |
| eff.        |   | क्षी.   | ę   | f   | र्ध      |   | ęЯ       | ę    | A | رعلد |    |                              |
| Œ           |   | ھ       |     | -   | \$       | - | Æ        | Œ    |   | Ťε   | ñ  |                              |
| 4           |   | 16      |     | 1   | 2        |   | ¥        | Ø    |   | 45   |    |                              |
| رواد        | ) | 0       |     | 1   | t        |   | 0        | ት    |   | 4    |    | AT 8)                        |
| 63          |   | α       |     | L., | <b>5</b> |   | 131      | ¥    |   | 49   |    | त्र, संख                     |
| 飞           |   | 4       |     | 1   | 5        |   | <b>%</b> | R    |   | Le   |    | (नागार्जुन यन्त्र, संख्या १) |
| k           |   | 20      | 1   | Г   | 'n       | Γ | ħ        | ho   | , | D    |    | (नागा                        |

ŀξ

įή

F B

k D

於 5

Ø

ь 7

83 .#3

Ė tot

eff:1 13

CAN. S S 9 ŕ

4

\* b

町 b 61

3 44

> h ь

居 bo F

4 واز

þ

to

37 hō

eA

LE. THE

| eid | 也          | <sub>दियी</sub> | מבל): | (PZ | Ë    | 353  |
|-----|------------|-----------------|-------|-----|------|------|
| 377 | 30         | 88              | स्या  | LE  | 36   | 确    |
| ¥   | 20         | RR              | 3     | 22  | 28   | 4    |
| W   | 34         | सि              | 347   | ਹ   | सा   | 245  |
| эт  | 32         | 88              | सि    | 20  | 38   | ter. |
| #   | २८         | 28              | आ     | 80  | Ę    | th.  |
| 31  | <b>F</b> . | ज़ें            | 京     | मी  | म्रं | जर   |
|     |            |                 |       |     |      | 70   |

### (नागार्जुन यन्त्र, संख्या ३)

| £;  | <u>3</u> e | 垩          | 瑡         | À   | 균    | ¥   |
|-----|------------|------------|-----------|-----|------|-----|
| ક   | 30         | 28         | .3.       | ٤ح  | 3£   | (A) |
| G   | 80         | 88         | <u>\$</u> | 22  | នន   | A   |
| eni | انخ        | तेव        | yb.       | 74. | 400  | ĘŢ, |
| 4   | 32         | 햳          | ्री       | 20  | રષ્ઠ | 4   |
| બ   | 2£         | 25         | Ęi        | Ro  | E    | 33  |
| æ.  | 371        | <i>3</i> T | eri       | 37: | अं   | Æ   |

(नायार्जन यन्त्र, सख्या ४)

#### नवग्रह यन्त्र चिन्तामणि

आगे दो प्रकार के नवग्रह यन्त्र दिये जा रहे हैं। इनमें से किसो यन्त्र को भोजपत्र के ऊपर सुगन्धित इत्यों से विद्यकर, उसे भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति के सामने रखकर पूजन तथा आराधना करें। तदुपरान्त यन्त्र को कच्छ अथवा मुजा में धारण करें तो क्षुद्रग्रह शुट्ट व्यन्तरादिक बीलते हैं और उनका दोष दूर हो जाता है।

| 0 8 2 2 2 2 3 4 5 5                                        |    |    |   |   |     |   |    |   |   |
|------------------------------------------------------------|----|----|---|---|-----|---|----|---|---|
| £ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | 2  | G  | Ę | 3 | ¥   | ę | €  | R | ~ |
|                                                            | W  | ¥  | 8 | £ |     | 7 | 2  | 6 | E |
| 2 3 X T E B E Z O T E B E Z O E 3 X O E Z X 2 3 B T E      | £  | 8  | 7 | 2 | 6   | Ę | η, | ų | ٤ |
| E E B E Z G E Z Z Z                                        | ફ  | ą. | 6 | ٤ | Se. | ¥ | ٦  | £ | ૪ |
| 6 E Z Z Q Z Y = E                                          | 2  | 3  | ¥ | ٣ | £   | 8 | ξ  | 2 | G |
|                                                            | 72 | €  | В | Ę | æ   | 9 | ٤  | 3 | ¥ |
| V 0 2 1 11 1 1                                             | 9  | £  | 2 | ¥ | ٤   | 3 | y  | τ | £ |
| 1 2 2 8 E E 6 E 3                                          | ų  | 2  | 3 | R | ٦.  | € | 6  | Ę | 2 |
| 8 2 8 0 8 3 7 8 3                                          | ¥  | 7. | £ | 6 | Ę   | ス | ¥  | ٤ | 3 |

25

|     |              |             | -   |     | V          | ला जेता वर्ग | -              |
|-----|--------------|-------------|-----|-----|------------|--------------|----------------|
| क   | æ            | 라           | எ   | ã   | 可          | ij,          | <b>4</b>       |
| fət | <i>चित्र</i> | <i>चि</i> र | Per | Per | रिक्       | स्थि         | 爾              |
| स   | ₹₹           | स           | ₽   | स   | <i>Ş</i> 7 | <b>27</b>    | <del>4</del> 7 |
| αï  | αĨ           | ā           | ã   | Ø   | a          | व्य          | स्र            |
| a   | đ            | ā           | ä   | ā   | ā          | व            | व              |
| य   | य            | य           | य   | य   | а          | य            | य              |
| 7   | 7            | ₹           | ₹   | Z   | Z          | ₹            | ₹              |
|     |              |             |     |     |            |              | 20             |

(नवसह मन्त्र, संख्या २)

#### आवश्यक-जातस्य

'क्त्याण मन्दिर स्तोत्र' यथायं में मानव-कृत्याण का मन्दिर ही है। जैन धर्म के दोनो सम्प्रदायो—दिगम्बर तथा वेताम्बर—में इस स्तोत्र को समान रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। इस स्तोत्र का रूपना-काल प्यारह्वी धतान्द्री का माना जाता है। दिगम्बर-सम्प्रदाय इसे आचार्य कुमुसचन्द्र की रचना तथा वेताम्बर-सम्प्रदाय श्री सिद्धतेन दिवाकर की क्वृति मानता है।

यह स्तोत्र अत्यन्त चमस्कारी तथा विभिन्न कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। केवल स्तोत्र मात्र का नित्य पाठ परते रहने से सभी पाप क्षय होते हैं तथा सुख-कान्ति एवं ऐक्क्याँदि की वृद्धि होती है। विभिन्न क्षामनाओं की पूर्ति हेतु इस स्तोत्र के विभिन्न क्लोकों को विधिन्न ऋद्धि तथा सन्त्रों के साथ प्रयोग में लाया जाता है।

इस स्तोत की मन्त्र-साधना के अतिरिक्त यून्त्र-साधन की विधि मे योडी निन्नता है। यन्त्र-साधना के ऋढि-मन्त्र भी पुषक्-पृथक् हैं। अत. जो महानुभाव केवल मन्त्र-साधन करना चाहे, वे स्तोत्र के ज्लोको के नीचे उल्लिखित ऋढि-मन्त्र का उच्चारण करते हुए विधिपूर्वक मन्त्र-जप करें। मन्त्र-जप की समाप्ति पर 'विधि' के नीचे उल्लिखित 'उपसहार-वाक्य' का उच्चारण करना चाहिए।

जो महानुभाव इस स्तोत्र से सम्बन्धित यन्त्र-साधना करना चाहे,

उन्हे उनित है कि वे स्तोत्र वे इन्छित अनोक को किसी मोटे तया स्वच्छ कागज पर वड़-वड़े बसरों में लिखकर मामने रखतें। फिर स्वणं, चौरी अथवा तीवें के पत्र पर खुदे हुए यन्त्र को अपने समीप रखकर, 'साधन-विधि' में उल्लिखित नियमानुसार यन्त्र-साधन करे।

कत्याण-मन्दिर स्तीत्र की भन्त अथवा यन्त्र साधना करते समय भगवान् श्रीपार्थ्वनाथ स्वामी की मूर्ति को स्तीत्र-स्तीक के साथ अपने सम्मुख चीकी पर स्वाधित कर लेने में साधक की सब प्रकार से रक्षा होती है। यद्यी मन्त्र-यन्त्र साधक के समय मूर्ति की सम्मुख रखना आव-यक नहीं माना गया है, तथापि खर्वश्यम मूर्ति की स्थापना कर जसकी पूजा-अर्ची करने के बाद ही यदि मन्त्र अथवा यन्त्र साधन किया जाव तो वह आश्मरक्षक एवं विधाद फलदायक सिद्ध होगा, इसमें सादेह नहीं।

अपले पूटों में कत्याण मन्दिर स्तोत्र के मन्त्र एव यन्त्र-साधन की सचित्र विधियों त्रमंग दो गयी है। मन्त्र तथा यन्त्र-साधन के समय केवल ऋदि तथा मन्त्र को जपने की ही आवश्यकता होती है। प्रारम्भ में यदि सम्पूर्ण स्तोत्र का एक वार पाठ कर सिया जाय तो चत्तम रहेगा।

स्मरणीय है कि इस स्तोत्र के अनेक मन्त्र तथा यन्त्रो की साधना अलग-अलग कार्यों की सिद्धि के लिए की जाती है।

> विवाद-विजय एवं सभीन्सित कार्य सिद्धिदायक मन्त्र-विधान

स्तोत्र-वर्तोक--करुवाण सांस्टर युवारमबद्योतीय भीतामयत्रवसीतिन्दतमङ्ग्रिप्प्यम् । संसार-सागर निमज्ज वरीय जग्नु पोतायमानमांमतस्य जिनेवदरस्य ॥१॥ यस्य स्वयं युज्युकॉरिमान्युरातेः स्तोत्रं सुविवद्गतमितंनीवर्षाव्यायुम्। गीर्थस्यस्य कमठ स्मयपुमकेतो स्तस्याहमेय कमठ समयपुमकेतो

ऋदि—ॐ हों अहंगमो इहकज्जसिदिपराणं जिलाणं ॐ हों अहंग गमो दर्जकराणं ओहिजिलाणं ! मन्त्र - ॐ नमो भगवओ रिसहरस तस्त परिविभिन्तेण चरणपण्णति इन्देण मणामद्र यमेण उप्पाडिया जोहा कंठोठ्ठमुहतालुवा सोतिया जो मं मतद्र जो मं हवद् उठ्ठविठ्ठोए चर्कासिसताए अधुकस्य भणं हिपपं कोहं जोहा सोतिया सेनसियाए स स स स ठः ठः ठः स्वाहा।

हिष्यको—उक्त मन्य में जहां 'अमुकस्य' शब्द आया है, यहां साध्य-व्यक्ति के नाम का उच्चारण करना चाहिए।

विधि—उक्त मन्त्र का श्रद्धापूर्वक १०८ बार जप करने के बाद प्रतिवादी से बाद-विवाद करने में विजय प्राप्त होती है अर्थात् याद-विवाद में प्रतिवादी पराजित होता है।

> अर्थ हों कमठस्य य घूमकेतूपमाय श्री जिनाय नमः । वन्त्र-विद्यात



ऋद्धि—ॐ ही अहँगमी पासं पासं पासं फणं। ॐ हों अहँ पमो दय्वंकराए।

मन्त्र—ॐ नमो भगवते अमोप्सितकार्यं सिद्धं फुरु कुर स्वाहा । गुण—इस ऋद्धि मन्त्र के प्रभाव से मनोभिनापित कार्यं सम्पन्न होते हैं।

साधन-विधि — पर्वत के ऊपर पूर्व को ओर मुँह करके, साल रण के आसन पर लाल रण के राममें बन्त्र पहिन कर बैठे। हाथ म लाल रेणम की मासा होनी चाहिए। ६० दिनो तक नित्य १००८ वार श्रद्धापूर्वक ऋदि-मन्त्र भा जप करे तथा निर्धूम अग्नि में कपूर, कस्तूरी, चन्दन तथा शिंतारस मिश्रिम धूप डाले। इस विधि से जब मन्त्र मिद्ध हो जाय तत्थश्चात् उसे आवश्यकता के समय प्रयोग में साना चाहिए।

मन्त्र-जप करते समय स्वर्ण, चांदी अयदा ताम्र पत्र पर खुद हुए यन्त्र को अपने समीप हो रखना चाहिए।

-. o :-

### वशीकरण कारक, जलयात्रा-भय निवारक

#### मनत्र-विद्यारे

स्तोभ-रलोकः—सामन्यतोऽपि तव वर्षायितुं स्वरूप मस्माहसाः कथमधीश भयन्त्यधीसाः । धृद्दोऽपि कौशिकसिशुर्यदि वा दिवान्यो रूपं प्ररूपयति कि किस धर्मरस्मैः ॥३॥

% द्वि—ॐ हीं अहँणमो समुद्दभवसामणबुद्धीयं परमोहि जिजाणं। मन्त्र—ॐ हरक्तीं बगलामुखी देवी नित्य विसन्ने मदद्रवे मदनातुरे वयद स्वाहा।

विधि--इस मन्त्र को पुष्य नक्षत्र के योग से जपना प्रारम्भ करके २१ दिन तक १२००० की सक्या में जपने से तीनो लोक वशोभूत होते हैं।

ॐ ह्रों त्रैलोपवाधोशाय नमः।

#### क्त्य-विधान



(स्तोत्र श्लोक सख्या ३)

ऋदि—ॐ हीं अईणमो समुद्द भव समन बुढीणं । सरर—ॐ भगवत्ये पदादहनिवासित्ये नेमः स्वाहा ।

गुण-इस ऋद्धि-मन्त्र के प्रभाव से पानी का भय नही रहता तथा नदी-ममूद्र आदि में डगमगाता हुआ जलवान ड्वने नही पाता।

साधन-विधि-किसी एकान्त स्थान में पश्चिम की और मूँह करके खेत बस्त झारक एक्ट्र आसन पर बेठ, लाख मूँगा की मासा लेकर १७ दिना तक नित्य १००० बार ऋदि-मन्त्र का जप वर्र तथा निर्धूम ऑस्न में गुगुक, चन्द्रन, छाड-छबीला एव घृत-ियित सूप का क्षेपण करें। यन्त्र की अपने समीप रखें।

चनत विधि से जब मन्त्र सिंह हो जाय, तब आवश्यातानुसार उसका प्रथीन करना चाहिए।

-- 0.-

गर्भपात एवं असमय निधन निवारक स्तोत्र क्लोक्-मोहस्तयादनुमवप्रपि नाय मर्थो तूनं गुणानाणयितुं न तव समेत । कत्पान्तवानाययसः प्रकटोऽपि यस्मा-स्मीयेत केन जसधेनंन रत्नराशिः॥

मधित केन जता अन्यान वर्ता ।।।।
महिन अ ही अहंगमी जनतिमिन्तुवारवाणं सन्वीहि जिलाण ।
मन्य-ॐ नमी मार्चात ॐ ही आँ बर्ती आई नम. स्वाहा ।
विद्य-इम मन्त्र को १ वर्षी तक, प्रतिवय नगातार ४० रविवार

विध---इम मन्त्र का ह बर्पा तक, प्रानवप नगातार ४० रोववार के दिन, प्रत्यर रोधवार का २००० री सख्याम जपने में गर्भपान एव अनोन मरण नहीं होता।

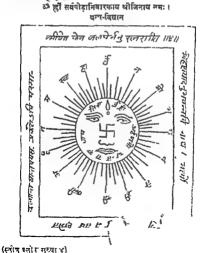

ऋदि--ॐ हीं अहं नमो धम्मराए जयतिए।

मन्त्र—ॐ नमो भगवते ह्याँ श्री बलीं अर्ह नमः स्वाहा ।

गुण-इस मन्त्र के प्रभाव से असमय में गर्भरात तथा अकालमृत्यु का भय नहीं रहता तथा मन्त्रान चिरजीवी होती है।

साधन-विधि—किसी एकान्त-स्थान में पूर्वाभिमुख हो, पीले रग फं आसन पर, पीने रंग के वस्त्र पहिन कर बैठे। कमलगट्टा की माला लेकर स्पिर क्ति हो. रिवबार के दिन प्रात-कान १००० वार ऋदि-मन्त्र का जप करे तथा निर्धूम अभिन से गुस्मुल, चन्दन, कपूर तथा धृत मिश्रित धूप का क्षेत्रण करे। यन्त्र को अपने समीप रन्दें।

उक्त बिधि में १ वर्षों तक, प्रति रविवार का व्रत रवखेतथा प्रतिवर्ष संगातार ४० रविवार के दिनों में उक्त ऋद्धि-मन्त्र का जप कर। एकाशन, भूमिशयन तथा ब्रह्मवर्ष का पालन करें।

इस प्रकार जब मन्त्र-सिद्ध हो जाय तब आवश्यक्तानुसार प्रयोग में लागें।

—: o :-

# चन्द्रसम्बन्धन-प्रदर्शक

स्तोत्र श्लोकः—अम्प्रुवतोऽस्मि तव नाय जडारायोऽपि कर्तुं स्तयं लतवसंस्पगुणाकरस्य बालोऽपि कि न निजवाहु पुगं वितस्य विस्तीर्णतां क्यवति स्वधिबास्बुरारोः ॥४॥

ऋदि—ॐ हों अहं बमो गोधणबुड्डिकराणं अणंतोहि जिणाणं। मन्त्र—ॐ हों श्रीं क्तों ब्लूं अहं नमः।

विधि—इस मन्त्र को नित्य श्रद्धापूर्वक १० ⊏ बार जपते रहने से खोये हुए पशुतया गुप्त धन का लाभ होता है।

🍑 हीं सुखविधायकाय श्री पार्श्वनाथायनमः।

#### यन्त्र-विधान



(म्तोत्र श्लोक मध्या ५)

ऋदि-ॐ हीं णमी धणबुड्दि कराए।

मग्य—ॐ पश्चिने नमः।

गुण-इस मन्त्र के प्रशाव से चोरी गया हुआ धन, जमीन में गढा

धन एव खोया हुआ घन प्राप्त होता है।

साधन-विधि—क्वेत वस्त्र धारण कर, किसी एकान्त स्थान में, भवेत-आसन पर, पद्मासन की स्थिति में पूर्वीभिमुख बैठे तथा स्कटिक मणि की माला लेकर, ४६ दिनो तक नित्य १००० की सम्या में ऋढि-मन्त्र का जुन करें तथा निर्धम-बीनि में मुग्गुल, कुदर, कपूर, चन्त्र तथा इलायची मिश्रित धूप का क्षेपण करें। यन्त्र को अपने ममीप रक्खें।

उन्त विधि से जब मन्त्र सिद्ध हो जाय, तब आवश्य हनानुसार प्रयोग

मे लायं।

#### ( EX )

वशीकरणकारक एवं सत्तान-सम्पत्ति प्रसाधक स्तोत्र क्लोक—ये योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश वक्तुं कथ भवति तेषु ममावकाशः। बाता तदेव मसमीक्षित कारितेप कल्पन्तिया निक्षिराननु पक्षिणोऽपि।।इ॥

ऋदि—ॐ हों बहुँचमी पुराहरियकराण कीठठवृद्धीण । मन्त्र--ॐनमी भगवति अध्विक अम्बालिक यक्षीदेवि यूँ यौँ ब्लं हस्वली क्लं हसौं रः रः रः रो रो होब्दियत्यक्षय् ममञ्जयुकस्य वश्य फुठकुरु स्वाहा ।

हलं हरते र: र: र: रा राहाध्यप्रत्यक्षम् मसञ्जनस्य वश्य कुरु कुरु स्वाहा । दिप्पणी—अक्त मन्त्र मे जहाँ 'अमुकस्य' शब्द आया है, वहाँ साध्य-

व्यक्ति के नाम का उच्चारण करना चाहिए।

विधि—इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए २१ बार बतुअन (दांतीन) को अभिमन्त्रित कर, उसी से दांतो को न्वच्छ करे, तत्पश्चान् २१ बार इसी मन्त्र का पुनः श्रद्धापूर्वक जप करने से अभिसायित-स्वत्रित वशीभूत होता है। औहाँ अव्यवत्रगुषाव श्रीजिनाव नमः।

यन्त्र-विधान



(स्तोत्र श्लोक सस्या ६)

ऋदि-- अ हीं अहँ णमो पुत्तइस्य कराए। मन्त्र-- अ नमो भगवते हीं श्री वां श्री सां श्री प्री हीं नमः।

गुण-इसके प्रभाव से धन नया सन्तान की प्राप्ति होती है।
साधन-विधि-किसी एकान्त स्थान में हरे रंग के आसन पर,
दक्षिण की ओर मुंह करके बेठे। पद्मबोज (कमलगट्टा) का माला हाण में
लेकर ४० दिनो तक, नित्य १००० की सच्या में श्रदापूर्वक ऋदि-मन्त्र का
जप करे तथा निर्धम अभिन से मिरी, गुग्गुल, लीग तथा चन्दन मिश्रित

उक्त विधि से मन्त्र जब सिद्ध हो जाय, तब आवृश्यकतानुसार उसे प्रयोग में लाये।

# चोर-मर्पादि भय निवारक एवं आकर्षण कारक

धप का क्षेपण करे। यन्त्र को अपने समीप रक्खे।

स्तोत्र श्लोक- आस्तामधिन्त्य महिमा बिन संस्तबस्ते नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति सीक्षातपोपहृतपाग्यनगन् निदाघे प्रीणाति पद्मसरसः सरसोऽनिलोऽपि ॥७॥ ऋद्वि-ॐ हीं अर्हणसो अभिट्टसाधयाणं बीजबुद्धोणं ।

मन्य—ॐ नमी भगवजी जरिट्ठणेमिस्स बंधेण बंधामिस्वलसाणं भूयाण सेयराणं चोराणं दाडाणं साईणोण महोरमाणं अ०णे जेवि बुट्ठा संभवन्ति तेति सब्बेति मणं पुह तहं दिट्ठी बद्यापि द्यस् धणु महाधणु जः जः जः ठः ठः ठः हुं कृट् स्वाहा।

विधि—सघन वन-मार्ग में चलते समय कोई मय उत्पन्न होने पर, इस मन्त्र द्वारा कुछ ककड़ो को अभिमन्त्रित कर, चारो दिशाओं में फॅक देने से चोर, सिंह, सपं बादि का भय दूर हो जाता है!

ॐ ह्रों भवाटवीनिवारकाय श्रीजिनाय नमः।

( ६७ )

#### यन्त्र विधान



(स्ता : ज्लोक सध्या ७)

अहडि—ॐ हों अहं जन माहणे शाणाए।

मन्त्र—ॐ नमी भगवते शभागम क्षयक्तिरे कारान .

,

सायन-विश्वि—िकसी एकान्त स्थान में रात्रि के समय गेरुआ रंग के आसन पर, नैऋत्य कोण को ओर मुँह करके बैठें तथा लाल मूँग की माला पर, एकाग्रवित्त से २७ दिनी तक, नित्य १००० बार ऋदि-मन्त्र का जप करें तथा निर्दम्-अग्नि में गुग्गुल, सोबान, चन्दन एवं प्रियंगुलता मिश्रित यूप का क्षेपण करें। यन्य को अपने समीप रखे।

उनत विधि से जब मन्त्र सिद्ध हो आय, तब आवश्यकतानुसार उसे प्रयोग में लाये।

-: 0 :--

### सर्प-दंश एवं कृपितोपदंश विनाशक

स्तोष श्लोक-लहुद्धतिनि त्यिव विश्वो शिक्षिको भवन्ति जन्तोः क्षणेत निविद्या अपि कर्मबन्धाः । सद्यो भुजञ्जममया इव मध्यमाय मध्यागते वर्लाशस्त्रप्रित चरतस्य ॥॥॥

ऋदि-ॐ हीं सहं षमी उष्हगवहारीणं पादाणुसारीण ।

मन्त्र-- अनमो भगवते पार्श्वनायतीर्थङ्कराय हंसः महाहंसः पद्महसः शिवहंसः कोपहंसः उरगेशहसः पक्षि महाविषमक्षि हुं फट् स्वाहा ।

ेविधि—इस मन्त्र को तिल्य १०६ बार जपकर मिद्ध करलें। बाद मे मर्प-दिश्वित आदमी पर इस मन्त्र का झाटा देने से उनका विष उतार जाता है।

ॐ हीं कर्माहिबंधमोचनाय श्रीजिनाय नमः।

यन्त्र- विद्यान



#### (स्तोन प्रजीक संख्या ८)

ऋडि—ॐ हीं वह बमो उण्हां गवहाराए ।

मनत्र-क नमो भगवते मम सर्वाङ्गपोडा गान्ति कुरु कुरु स्थाहा ।

गुण—इसके प्रभाव से १८ प्रकार के उपदश, पित्त ज्वर सथा सब प्रकार को उष्णता मान्त होती है।

साधन-विधि--किसी एकान्त स्थान मे कुश के आसन पर ईशान कोण की और मुँह करके बैठें तथा चीदी को माना सेकर स्थिर चित्त हो, १४ दिनो तक नित्य १००० की संख्या मे ऋद्धि-सन्त्र का अप करें तथा निर्धूम अग्नि मे गुग्गुल, कुन्दुरू एव खेतचन्दन मिश्रित धूप का निक्षेप करें । यन्त्र को अपने समीप रक्खें ।

उन्त विधि से जब मन्त्र सिद्ध हो जाय, तब आवश्यकतानुसार े प्रयोग में लापे।

# उपद्रय-नाशक एवं सर्प-त्रश्चिक विध-नाशक

स्तोत्र ब्लोक-मुज्यन्त एव मनुजाः सहसा जिनेन्द्र रीहैरूपद्रवशर्तस्त्वीय बीक्षितेऽपि । गोस्वामिनि स्फुरिततेजसि हष्टमात्रे बीरैरिवाशु पशवः प्रपतायमानैः ॥॥॥

ऋद्वि-ॐ ह्रौं अहेंगमो विसहरविसविणासवाणं संभिष्णसोदाराणं।

मन्त्र--ध्धः इंबसेणा महाविज्ञा वेयलोवाओ आनवा विवृद्ध्यणं करिस्सामि मङाणं घूआण अहिणं दाढ़ीणं सियोणं चोराणं चारियाणं जोहाणं बच्चाणं सिहाणं घूयाणं गंधव्याणं महोरवाणं अण्णेवि दुदुसत्ताणं विद्विध्यणं मृह्यंधणं करिम ॐ इंबर्नारिटे स्वाहा ।

विधि—दीपानली के दिन निराहार रहकर इस मन्त्र का १०८ बीर जप करने से यह सिद्ध हो जाता है। बाद मे, मार्ग मे चलते समय आव-श्यकता पडने पर इस मन्त्र का २१ बार उच्चारण करने से सब प्रकार के भय तथा उपद्रव दूर हो जाते हैं।

🌣 हीं सर्वोपद्रवहरणाय श्रीजिनाय नमः ।

#### यन्त्र-विधान



(स्तीत्र श्लोक मख्या ६)

ऋद्धि—ॐ हीं अहँ णमी को प हं सः ।

मन्त्र—ॐ ह्रीं श्रीं हातीं त्रिमुवन हर्ं स्वाहा ।

गुण—इसके प्रभाव से सर्प गोह, बृश्चिक, छिपकली आदि विय-जीवो के विष का प्रभाव नप्ट हो जाता हैं। इस ऋद्धि-मन्त्र को पढते हुए १०६ बार झाडा देना चाहिए।

साधन-विधि--- किसी एकान्त स्थान में कासी कन के आसन पर पंचासन सना, आम्मेस कोण की और मुँह करके बैठ तथा रहाक की माला सें, १४ दिनो सक निरंप १००० की संख्या में ऋदि-मन्त्र का जग करें तथा निर्धूम अग्नि मे गुम्मुल, अरहर एव कुन्दर्ह मिश्रित घूप का निक्षेप करें। यन्त्र को अपने समीप ही रख।

जनत विधि से जब मन्त्र सिद्ध हो जाय, तब आवश्यकतानुसार प्रयोग में लायें।

# जल-भयनाशक एवं तस्कर-भयविनाशक

स्तोत्र क्लोक—स्व तारको किन कथ मिवनं त एव त्वामुद्धहर्नित हृदयेग यदुत्तरन्तः। यद्वाहतिस्तरति यज्जलमेव नृम मन्तर्गतस्य मस्तः स किलानुभावः॥१०॥

ऋदि-ॐ हीं अहँणमो तश्खरभयपणासयाणं उजुमदीण।

मन्त्र-ॐ हों चक्रेश्वरी चक्रधारिको जसजस-निहिपार उतारिक जल यमय दुट्टान् देखान् दारय दारय असिवोयसम कुरु कुरु ॐ ठः ठः ठः स्वाहा।

विधि—मुरुवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र हो, तब इस मन्त्र को १०८ बार मुद्ध हृदय से जय कर सिद्ध करें। तदुपरान्त आवस्यकता के समय २१ बार इस मन्त्र का जय करने से, हर प्रकार का पानी का भय मध्य होता है।

### ॐ हीं भवोदधितारकाय श्रीजिनाय नमः।

#### ग्रस्थ-विधान

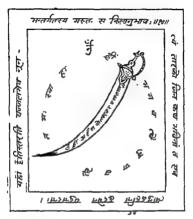

(स्तोन श्लोक संख्या १०)

ऋदि—ॐ हों अहं गमी तक्ख रयणासणाए। मन्त्र-- ३५ हों भगवस्य गुणवस्य नमः स्वाहा ।

मुष-इसके प्रशान से चोर-ठपादि का यस राज होता है।

साधन-विधि-किसी एकान्त स्थान में पीले रंग के आसन पर बायव्य कोण की ओर मुँह करके बैठें तया सोने की माला लेकर १८ दिनों तक नित्य १००० की संध्या में ऋदि-मन्त्र का जप करें तथा गुग्गुल एवं चन्दन मिश्रित धप का निर्धुम अग्नि में निक्षेप करें। यन्त्र को अपने समीप रखें।

उक्त विधि से जब मन्त्र सिद्ध हो जाय, तब आवश्यकतानुसार प्रयोग में लायें।

#### ( 98 )

अग्निमध्य एवं जल भयविनासक स्तोत्र श्लोक—यस्मिन् हरप्रभृतयोऽपि हतप्रभावाः सोऽपि स्वया रतिपतिः क्षपितः कोण्तः । विष्यपिता हतसुनः पयसाऽय येन पोतं न कि तदपि वृद्यंदास्वेन ॥११॥

ऋदि-ॐ हीं बहुँणनो बारियासणबुद्धीर्थ विजनमदीर्ण । मन्त्र-ॐ नमो भववति अग्निस्तिम्मिन पञ्चविदयोत्तरणि श्रेयस्करि जवल वसत प्रज्वल प्रज्वल सर्वकामार्थ साधनि ॐ अनलपिङ्गलीप्वॅकेशिनि

महाधिष्याधिपतये स्वाहा । विधि—इस मन्त्र को केशर अथवा हरताल से भोजपत्र पर लिख-कर, उसे बटती हुई अग्नि में डाल देवे मे अग्नि का उपद्रव गान्त होता है ।

ॐ हों इतमुम्मयनिवारकाय श्री जिनायनमः । श्री कलविद्यपारवं नाय स्वामिने नमः ।



ऋदि—ॐ हीं अहं पमो वारिपालण बुद्धीए। भन्त्र—ॐ सरस्वत्यं गुणवत्यं नमः स्वाहा।

गुण—इस यन्त्र को पास रखने वाला पानी मे नही हूबता। यह अथाह जल से रक्षा करने वाला तथा कुदैवादि के भय को नष्ट करने वाला है।

साधन-विधि—किसी एकान्त स्थान में सफेद आसन पर ईशानकोण को ओर मुंह करके बैठें तथा श्वेत चन्दन की मासा लेकर १६ दिनो तक नित्य १००० की सब्धा में ऋढि-मन्त्र का जप करें तथा निर्धम-श्रीन में चन्दन, नागरमीथा, कपूरकचरी तथा घृत मिश्रित धूप का निर्सप करें। यन्त्र को अपने समीप रक्खें।

उक्त विधि से मन्त्र सिद्ध हो जाने पर आवश्यकतानुसार प्रयोग मे लायें।

-: 0 :--

मनोमिलावा पूरक एवं अग्नि-भयनाशक

स्तोत्र श्लोकः—स्वानित्रनत्पगरिमाणमपि प्रयक्ता स्त्वां जन्तवः कथमहो हृदये दद्यानाः । जन्मोर्दाधं लघु तरस्यतिलापयेन चिन्त्योनहन्त महतां यदि वा प्रपादः ॥१२॥

ऋदि—ॐ हीं अहंणमो अणलमयवज्जयाणं वस पुरवीण ।

मन्त्र--ॐ हां हों हूं हैं हों हः बसिआउसा वांछितं मे कुर कुर स्वाहा।

विधि—इस मन्त्र का श्रद्धापूर्व रु १२४००० की सख्या से जप करने से समस्त मनोवांछित कार्यों की सिद्धि होती है।

🕉 हीं सर्वमनोवांछित कार्य साधकाय भी जिनाय नमः।

#### यत्त्र-विधान



(स्तोत्र प्लोक संख्या १२)

ऋदि--ॐ हीं बहँगमो अग्वस भव वरनणाए ।

मन्त्र--ॐ नमो भगवत्यै चण्डिकायै नमः स्वाहा ।

गुण—इसके प्रभाव से अग्नि-मय दूर होता है। एक पुल्लू पानो को उनत मन्त्र से अभियन्त्रित कर, जलती हुई अग्नि पर आल देने से वह प्रान्त हो जाती है। इस मन्त्र का आराधक अग्नि के ऊपर चल सकता है तपा उससे जनता नहीं है। साधन-विधि—किसी एकान्त-स्थान में सफेद आसन पर नंकृत्य-कोण की ओर मुँह करके बैठें तथा स्फटिकमणि की माला लेकर ७ दिनों तक नित्य १०० बार ऋदि-सन्त्र का जप करें तथा निर्धूम अग्नि में गिरी, कपूर, गुगुल एवं घृत मिश्रित धूप का निसेष करें। यन्त्र को अपने समीप रखें।

उक्त विधि से जब मन्त्र सिद्ध हो आय, तब आवश्यकतानुसार प्रयोग में लागें।

-: 0 :--

## क्रूर व्यन्तराविनाशक एवं जल-सुधारक

स्तोत्र क्लोक-कोधस्त्वया विव विमो प्रथमं निरस्तो ध्वस्तास्तवा वद कर्ष किल कर्मचौराः । प्लोक्स्यमुत्र यदि वा विक्तिरार्श्य लोके मीलदुमाणि विक्तानि न कि हिदानी ॥१३॥

ऋदि-ॐ हीं अहंगमी रिक्स भयवज्जयाणं चोहस पुरुषीणं।

भन्त्र—ॐ हीं असि आउसा सर्वेदुष्टान् स्तंभय स्तंभय अंधय अंधय ऽमुक्तय ऽमुक्तय मोहय मोहय कुरु कुरु हों दुष्टान् ठः ठः ठः स्वाहा ।

टिप्पणी—उस्त मन्त्र मे जहाँ 'ऽमुक्य' 'ऽमुक्य' शब्द आया है, वहाँ साध्य-व्यक्ति के नाम का उच्चारण करना चाहिए ।

विधि—पूर्व दिशा की ओर मुँह करके, किसी एकान्त स्थान में बैठकर = अथवा २१ दिन तक नित्य मुट्ठी बौधकर इस मन्त्र का ११०० की संख्या में जप करने से सब प्रकार के दुष्ट-कूर ब्यन्तरों के कच्टो से मूक्ति प्राप्त होती है।

क्षे क्षेत्रीर विष्वसकाय श्रीजिनाय नमः ।

#### बन्त्र-विद्यान



(स्तोत प्रतोक सख्या १३)

ऋदि~के ही अहंगमी इक्सक्जागए।

मन्त्र-ॐ तमो भगवत्वं चामुण्डार्यं नमः स्वाहा ।

गुण--निरद ७ दिनो तक कारी घर पानी को उक्त भन्त्र से १०६ भार अभिभन्तित कर उसे खारे पानी वाले कुएँ अथवा बावड़ी (जलायप) में क्षानने से उसका पानी जनुत-सुल्य हो जाता है।

साधन-विधि-किसी एकान्त-स्थान में लाल रंग के आसन पर पश्चिम दिला की ओर मुंह करने बैठें तथा जामफल की माला सेकर २७ दिनों तक, नित्य १००० की सख्या में ऋदि-मन्त्र का जप करें तथा निर्धम अग्नि में गुग्गुल, चन्दन तथा घृत मिश्चित धूप का निक्षप करें। यन्त्र की अपने सर्मीप, रक्कों।

उक्त विधि मे जब मन्त्र सिद्ध हो जाय, तब आवश्यकतानुसार प्रयोग मे लायें।

-: 0 :--

## प्रश्नोत्तरदायक एवं शत्रु-निवारक

स्तोत्र श्लोक—स्त्रां योगिनो जिन सदा परमारमरूप मन्वेययग्लि हृदयाम्युज कोप देशे पूतस्य निर्मलस्वेयंदि वा किमन्य दक्षस्य सम्मव पद नतुर्काणकायाः ॥१४॥

ऋद्वि-ॐ हीं अईणमो भंतण भवशवणाणं अट्ठांगमहाणिभित्त-भुसलाण।

मन्त्र—ॐ नमो भेर महामेर ॐ नमो गौरी महागौरी ॐ नमो काली महाकाली ॐ नमो इंदे महासुदे ॐ नमो जये महाज्यो ॐ नमो विजये महाविजये ॐ नको पण्णतिमिण महापण्णतिमिण अवतर अवतर देवि अवतर अवतर स्वाहा।

बिधि-श्रद्धापूर्वक द००० की सध्या में अप करने से यह मन्त्र सिद्ध हो जाता है । मन्त्र के सिद्ध हो जाने पर एक दर्पण को इसी मन्त्र से अभिमन्त्रित कर, स्वच्छ श्वेत बस्त्र पर रक्खं तथा उसके सामने किसी कुमारी कन्या को श्वेत वस्त्र पहिना कर बैठायें और उसे दर्पण मे देखने को कहे । तत्पश्चात् उस कन्या से जो भी प्रश्न पूछा जायगा, उसका वह उत्तर देनी।

ळ हीं हृदंयाम्बुजान्वेषिताय श्री जिनाय नमः ।

#### यन्त्र-विद्यान



(स्तोत्र श्लोक सख्या १४)

ऋद्धि—ॐ हीं अहँगमो झ सण भव झब णाए।

मन्त्र--ॐ नमो महाराति कालरात्रि त्रये नमः स्वाहा ।

गुण-इसके प्रभाव से शत्रु का नाश हो जाता है अथवा वह शत्रुता स्थाग कर निर्मल विचारो वाला बन जाता है।

साधन-विधि—किसी एकान्त-स्थान में काले रम के आसन पर दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके बैठे तथा रीठे की माला लेकर, मूल नक्षत्र से हस्तनक्षत्र पर्यन्त, २५ दिनो तक, नित्य १००० की सध्या में ऋदि- मन्त्र का जप करते हुए निर्धूम-अग्नि मे गुग्गुल, लाल मिर्च, गिरी तथा नमक मिश्रित धप का निक्षेप करें। यन्त्र को अपने समीप रक्खें।

उक्त विधि से जब मन्त्र मिद्ध हो जाय, नब आयश्यकतानुसार प्रयोग में साथे।

# ज्वर-नाशक एवं चौर-भय हारी

स्तीत्र रलोक-ध्यानाण्डिनेश सवती मविन. क्षणेन वेहं विहाद परमात्मदशौ द्रजन्ति । तीवानतादुपल मावमपास्य लोके सामीकरत्वमसिरादिव धातुमेदाः ॥१५॥

ऋडि-ॐ हीं अहँ जमो अवलरघणप्ययाणं विस्ववस्यपताण ।

मन्त्र—ॐ हीं नमो लीए सन्वसादूर्य ॐ नमी उवल्सायाण ॐ हीं नमी आयरियाणं ॐ हीं समी सिद्धाण ॐ नमी अरिहताणं एकाहिक, इपहिर, चार्त्वायक, महाज्वर, कोधज्वर, शोकज्वर, कायज्वर, कलि तरव, महावीरान दु बग्न हों हीं कह स्वाहा।

विधि—इस अनादिनिधन अक्षयत्त्र का सन में स्मरण करते हुए एक नदीन क्वेत वस्त्र के छोर में गाँठ बाँधें तथा उसे मुग्नुल एव पूत की धूनी दें। तत्पश्चात् उस वस्त्र को ज्वर-पीडिंत रोगो को उढा दें। वस्त्र की अभिमन्त्रित गाँठ रोगो के सिर के नीचे दवा देनी चाहिए। इस श्रिया से सब प्रनार के ज्वर दूर होते हैं तथा रोगी गुखपूर्वक सोता है।

इहीं जन्ममरणरोगहराय श्रीजिनाय नम. ।

#### यन्त्र-विधान

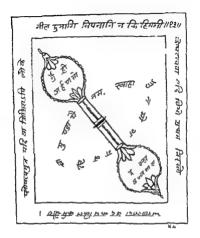

## (स्तोत्र श्लोव मख्या १५)

ऋदि—ॐ ही अहँ षमो तक्खरघण-यिषयाए । मन्त्र—ॐ नमो गद्यारयै नम श्रीं वसी ऍ ब्लू ह्रूं स्वाहा । गुण—इसने प्रभाव मे चोरी गयी वस्तु पुन मिल जाती है ।

साधन-विधि--िन्सी एकान्त स्थान में हरे राग थे आसन पर, उत्तर दिया की ओर मुँह करने बैठ तथा लाल सुत की भाला लेकर, १४ दिनो तक निरंप १००० की सरेंया में कढ़ि मन्त्र को खप कर तथा निर्धृम अमिन में कुन्दरू एव गुर्ग्ल निधित धूप का निक्षत्र कर । यन्त्र को अपने समीप रक्ख।

उन्त विभि में जब मन्त्र मिद्ध हो जाय तब आवश्यकतानुसार प्रयोग में लाये।

\_\_ 。.-

# कर्म-दोव एवं भय-नाशक

स्तोत्र श्लोक-अन्तः सदैव जिन यस्य विभाव्यसे स्वं भव्यः कच तदिप नाश्चसे शरीरम् । एतत् स्वरूपमयः मध्यविवर्ततगोहि यद् विग्रह प्रशमयन्ति महानुभावाः ॥१६॥

ऋदि-ॐ हीं अहं णमो गहणवणभयपणासयाण विज्जाहराण ।

मन्य—ॐ नमो अरिहंताष पादी रक्ष रक्ष, ॐ हीं नमो सिद्धाण कांट रक्ष रक्ष, ॐ हीं नमो आयरियाण नाभि रक्ष रक्ष, ॐ हीं नमो उवज्ञा-याण दृदय रक्ष रक्ष, ॐ हीं नमो लोए सब्ब साहूष बद्धाण्ड रक्ष रक्ष, ॐ हीं एसो यंच "पुण्कारो शिक्षा रक्ष रक्ष, ॐ ही सब्बयावण्यवासणी आसन रक्ष रक्ष, ॐ हीं मगलाण च तन्त्रीस पढम होड मगल आस्परक्षा पररक्षा हिलि हिलि मातियनि स्वाहा।

विधि—इस महामन्त्र का प्रीदिन श्रद्धापूर्वन यथेच्छ भरवा मे जन करने मे कर्मानादि कर्मो का दोप दूर हाता है।

ॐ हीं विग्रहनिवारकाय श्रीजिनाय नमः ।

#### धन्त्र-विधान



(स्तोत्र इलोक सच्या १६)

ऋदि — ॐ हों अहं जमी जाभयपजासए।

मन्त्र-अ नमो गौर्यायं इन्द्रायं वच्चायं ही यमः स्वाहा ।

गुण-इसके प्रभाव से पर्वत तथा निर्जन वन मे भय नष्ट होता है तथा कोई उपसर्ग नही होता ।

साधन-विधि-किसी एकान्त-स्थान मे, सफेद आसन पर, वायव्य दिशा की और मुँह करके बैठें तथा स्फटिक मणि की माला लेकर, ७ दिनो तक नित्य १००० बार ऋद्धि-मन्त्र का जप करे तथा निर्धूम अग्नि मे गुग्गुल, खोवा, चन्दन तथा घृत मिश्रित श्रुप का निक्षप करें । यन्त्र को अपने समीप रवस्तें।

उक्त विधि से मन्त्र सिद्ध हो जाने पर बावश्यकतानुसार प्रयोग मे लायें।

### विष-दोष एवं विरोधनाशक

स्तोत्र पलोक-आत्मा मनीविभिरयं त्ववेभेवबुद्ध पार् ध्यातोनिनेन्द्र भवतीह भवरंप्रभावः ।

घ्यातात्राजनन्द्र भवताह् भवतप्रभावः। यानोयमध्यमृतमित्यनुचिन्त्यमानं

कि नाम नो विषयिकारमयाकरोति ॥१७॥

ऋदि-ॐ हों अहे णमो कुठुबुड्डिणासयाणं चारणाणं ।

मन्त्र--ॐ यः यः सः सः हः हः यः यः उरुस्तियः रुहु रुहान्त ॐ हीं पारवनायाय यह वह दृष्टनागविषे क्षिप ॐ स्वाहा ।

विधि—इस मन्त्र द्वारा ७ वार लिभमन्त्रित जल की जिस स्थान पर सर्प ने काटा हो; वहां छिड़क देने तथा वही अभिमन्त्रित जल सर्प-र्दश के रोगी को पिला देने से सर्प-विष दूर होता है। यह प्रक्रिया अन्य विधैसे जन्तुओं के विष को भी दूर करती हैं।

अ हों आत्मस्यरूपच्येवाय श्रीजिनाय नमः । यन्त्र-विद्यान

| 7                                | गनीयमप्यष्टतीमत्पनु चिन्त्यमानः |                                           |     |   |       |                        |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-----|---|-------|------------------------|
| प्पाती जिनेद्र मबतीह मबत्त्रमावः | -ग्री                           | क्ली                                      | -লু | ₹ | द्वां | क्षिं नाम              |
|                                  | ify.                            | \$ 24 A A A A A A A A A A A A A A A A A A |     |   | its   | \$                     |
|                                  | াঁৱ                             |                                           |     |   | 4     | विवाधिकारमपाकरोति ॥१७॥ |
|                                  | Or                              |                                           |     |   | H     | क्राम्ब                |
|                                  | स                               | A                                         | स्  | F | ŧ     | 1311 EU                |
| मागु इस्टेम् के स्टीमिनिस मिम    |                                 |                                           |     |   |       |                        |
|                                  |                                 |                                           |     |   |       | ΑÉ                     |

ऋदि-ॐ ह्हीं अहं णमी कुटु बुड़ि णासए।

मन्त्र—ॐ नमो धृति देव्यं हीं श्रीं क्लीं ब्लूं एँ द्वां हीं नमः स्वाहा । गुण—इस यन्त्र को वाग रखने से विजय प्राप्त होती है तया वैर-

विरोध भाग्त होता है।

साधन-विधि-- किनो एकान्त स्थान में सफेद राग के आसन पर, नैफ़्ट्स कोण कां ओर मूंड करो बैठे एवं स्कटिक मणि की माता लेकर १४ दिनो सेक निराय २००० बार फ़िटि-मन्त्र का जय करें समा निर्मुम-अपिन में पन्टन, कपूर, इलायची तथा पृत्तमिश्रित धूप कां निरोद करें। यन्त्र को अपने समीप रखें।

उक्त बिधि से मन्त्र सिद्ध हो जाने पर आवश्यकतानुसार प्रयोग में लाग्ने।

-: 0 :--

शुमाशुभ ज्ञानप्रवायक एवं सर्प-विध नाशक स्तोत्र-स्तोक—स्वामेव बीततमसं परवादिनोऽपि तृनं विभी हरिहराविधिया प्रपक्षाः । कि काचकामतिभिरोस सितोऽपिशक्को नो गृहाते विविध्यको विधियोग ।११२। ऋडि—ॐ हों अहं गमी कि सित सोसयानं परहसम्माणं ।

मन्त्र—ॐ हीं नमी अर्दिहताणं, ॐ हीं नमी सिद्धाणं, ॐ हीं नमी आयरियाणं, ॐ हीं नमी उवज्वायाणं, ॐ हीं नमी सेए सन्वसाहुणं, ॐ नमी मुश्रदेवाए, भगवईए सथ्बमुअमए, वारसंवधवयण जणणीए सरसइए, सक्ववाहणं, गुक्णवजे, ॐ अवतर अवतर देवि सम सरीरं, पविस पूर्वं, तस्म पविस, सट्तनणमयहरीए, अर्दितसिरीए स्वाहा।

विधि—इन मन्त्र द्वारा चाक की मिट्टी को अभिमन्त्रित कर, उससे तिकक लगाये । तत्कश्चातः रात्रि के समय सब लोगो के सो जाने पर हाथ मं जल मं भरी झानो नेकर, किसी एकान्त न्यान मे खडे होकर लोगों की बात सुने। जो बात समझ में आये, उसी को सत्य समझें। इस विधि से मन में सोचे हुए, कार्य का शुपाशुभ फल झात होता है।

🌣 हीं परवादिदेवस्वरूपध्येयाय नमः।

#### यन्त्र-विधान



(स्तोत्र प्रलोक सन्धा १८)

ऋडि—ॐ हीं अहं णमो पासे सिद्धा सुपंति ।

मन्त्र- अ नमी सुमतिदेव्ये विदानिर्णाशिन्यं नमः स्वाहा ।

गुण-विषधर सप द्वारा दणित व्यक्ति के मुख, सिर तया सलाट पर उक्त मन्त्र में अभिमन्त्रित जल के छोटे चुल्तू में भर-भर कर तब तक मारते रहे, जब तक कि बह निर्विय न हो जाय। इस मन्त्र के प्रभाव से सर्प-विप उत्तर जाता है।

साधन-विधि—िकसी एकान्त स्थान में काले रंग के आसन पर, भाग्नेय कोण को ओर मुँह करके बैठे तथा चन्दन की माना लेवर ७ दिनो तक नित्य १०६ वार ऋढि-मन्त्र का जप करें तथा निर्धम-अग्नि में गुग्गुल और कुन्दरू मिधित धूप का निर्धेष करें। यन्त्र को अपने ममीप रक्खें

उन्त विधि में मन्त्र सिद्ध हो जाने पर आवश्यकतानुसार प्रयोग में

लायें।

## जलजीय मुक्तिकारक एवं नेत्र-पोड़ा नाशक

स्तोत्र स्तोक-धर्मोप्देशः समये सविधानुमावाः दास्तां जनो भवति ते सरस्यशोकः श अम्पुद्गते दिनपतौ समहोस्होऽपि कि या विधोधस्यवाति स कोवलोकः ॥॥

कंपनिकारित चन्तिरहार ।
कि वा विवोद्यपुष्यति न वीवलीकः सर्धाः
ऋढि—ॐ ही अर्ह पद्यो अविवादणास्याषं आगासगामीणं ।
सम्ब—ॐ हुता अर्हाण्याचान, णं याच्याच्याचीन, णं आरीय आमीन,
पढासिमीन जंताहरिज्ञाने, हुचुतुनु, कुचुतुनु, चुचुचुनु स्वास् र
विधि—इस महामन्त्र का श्वद्यपूर्वक जप करने से मध्यारो के

जात में फेंते हुए मस्त्यादि जलजीव बन्धनेमुक्त हो जाते हैं। इस् हुई अशोकप्रातिहार्योचतोषिताय भीजिनस्य नमः। सन्त्र-विद्यान



श्चित — ॐ हों अहैं णयो अधिकार णासए। मन्त्र — ॐ नमो भगवते हों ओं क्लों कां क्षीं नमः स्वाहा। गुण — इसके प्रभाव से नेत्र-पोटा दूर होती है। आंख दुखने आई हो तो इसे रसीत द्वारा भोजपत्र के क्लार लिखकार गले में बॉधने से लाभ होता है।

साधन-विधि—किसी एकान्त-स्थान में हरे रंग के आसन पर नेष्ट्रस्य कोण की ओर मुँह करने बैठें तथा चन्दन की माला लेकर ७ दिनो तक नित्य १०८ बार ऋढि-मन्त्र का जप करें तथा निर्धूम-प्रीम्न में चन्दम, अगरु एव पृत मिश्रित धूप का निर्दोष करें। यन्त्र की अपने समीप रक्खें।

उक्त विधि से मन्त्र मिद्ध हा जाने पर आवश्यकतानुसार प्रयोग मे ज़ायें।

## वशीकरण एवं उच्चाटन कारक

स्तोत्र क्लोक-विश्वं विषो कवमवाइनुववृन्तमेव विव्वक् वतत्पविरत्ता सुरपुष्पवृद्धिः । व्वद्योवरे सुननत्तां यवि वा मुनीश गण्डम्ति नूनमधायवि सवन्ताने ॥२०॥

ऋडि-ॐ हीं अई पमी गहिसवहणसवाणं आसीविसाणं । मन्त्र-ॐ हीं नमी भगवओं ॐ पासनाहस्य चमय सच्वाओ ई ई, ॐ निजाजाए मा इह, अहि हजहु, ॐ सौ शीं हीं शुं औं शः स्वाहा ।

विधि—इस मन्य द्वारा श्वेतपुष्य को १०० बार अमिमन्त्रित कर, राजप्रमुख (राज्याधिकारी) को सुंधा देने से वह साधक के वशीपूत होकर उसका अपराध क्षमा कर देता है।

🌣 ही पुरपतृष्टिप्रातिहार्योपशोषिताय श्रीजिनाय नमः।

#### यन्त्र-विधान



(स्तोत्र क्लोक सख्या २०)

ऋदि—ॐ हीं अहं बसी गहिल वह बासए। मनत्र—ॐ भगवत्वं बह्याच्यं नमः स्वाहा।

गुण-इसके प्रभाव से इच्छिन-व्यक्ति का उच्चाटन होता है।

साधन-विधि—किसी एकान्त-स्थान मे भगवा (गेरुए) रंग के आसन पर, ईथान कोण को ओर मुँह करके बेठें तथा कदाक्ष की माला लेकर ४६ दिनो तक नित्य १००० को सख्या मे ऋद्वि-मन्त्र का जप करें तथा निर्धूम-अमिन मे गुगल एव राहर मिश्रित धूप का निर्धंप करें। यन्त्र को अपने समीप रेक्खा

चकत विधि से मन्त्र सिद्ध हो जाने पर आवश्यकतानुसार प्रयोग मे लायें।

## हिल्ल-पशु भयनाशक एवं पृथ्प-पोधक

स्तोत्र प्रलोक-स्थाने गभीर हृदयोदधि सम्मदायाः पीयूयतां तव बिरः समुदीरयन्ति । पीरया यतः परमसम्मदसङ्गमाजी

ष्या यजनित तरसा प्र्यवासितस्यम् ॥२१॥
आहि — अही ही जहीं णमो पुल्लियतवदत्त्वराणं विद्वित्ताणां ।
सम्ब्र--अ शिह्तिसिद्ध आपित चवन्तास्यस्याहणं सन्यम्मतित्यप्रराणं अनमो भाषद्वरं सुअवेवचाए शानितवेवयाए सन्यम्बर्णे विद्वार्याणं वसम्

विधि—इस गन्त्र का श्रद्धापूर्वक १०६ वार जप करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, विजय प्राप्त होती हैं तथा हिसक पशु, सप, चौर आदि का भय दूर होता है।

के हों अजरामरहिव्यध्यनिप्रातिहार्योपशोमिताय थीजिनाय नमः । यन्त्र-विद्यान



ऋदि—ॐ हों यह बमो पुष्किय तर पत्ताए। मन्त्र—ॐ मगवस्य पुष्पपल्लवकारिष्यं नमः स्वाहा।

गुण—इसके प्रभाव से मुख्झाये वन-उपवन के वृक्ष पुन पुष्पित-पल्लिवत हो उठते हैं।

सायन-विधि-किसी एकान्त स्थान में कुष के आसन पर, वायव्य कोण की ओर पुर करके बैठें तथा १४ दिनो तक नित्य १००० की सख्या में ऋदि-मन्त्र का जप करें तथा निर्धूम अग्नि में गुग्गुन, छार-छनीला तथा पृत मिश्रित पूप का निर्दाप करें। यन्त्र को अपने समीप रक्खें।

जन्त विधि से मन्त्र सिद्ध हो जाने पर आवश्यकतानुसार प्रयोग मे सार्वे ।

सम्मान-प्रदायक एवं फल-पोपक

स्तोन-श्लोन—स्वाधित् बुद्गर्सवनस्य स्रमुस्यतस्तो भन्ये वदन्ति गुवयः सुरवासरीयाः । ये अस्मैर्नातं विवयते मुनिपुङ्गवाय ते तृत्रमुर्ज्वयत्यः स्वतु शृद्धभावाः ॥२२॥ श्रद्धि—ॐ हीं बहुं भमो तव पत्तवभासयाषं वस्यतवाणे ।

मन्त्र-ॐ हृत्युमले विणुमुहुमले ॐ मिलय ॐ सतुहुमाणु सीसयुणता-न्नेगया, आयापायालगंत ॐ अस्तिजरेस सर्व्यंजरे स्थाहा ।

विधि—इस मन्त्र को ७ बार जपते हुए मुँह के सामने अपनी दोनो हुयेतियों को लाकर उन्हें भनी-मांति मसस, तत्पक्वात् इन्छित भद्र पुरुप से मिलने जीय तो साम होता है एव राजा से सम्मान प्राप्त होता है।

ॐ हों चामर प्रातिहार्योपशोभिताय थीजिनाय नमः।

#### स्त्री-आकर्षण एवं राजसम्मानदायक

स्तोत्र-ग्लोक-स्यामं ग्रामीर्रागरमुज्ज्यल हेमरत्न सिहासनस्यामह भव्यविखण्डिनस्याम् । आलोकयन्ति रभरोन नदन्तपुर्च्य श्चामोकराविधारसीव नवाम्बु वाहम् ॥२३॥

ऋदि—ॐ हीं अहै जमी बंधण हरणाणं दिसतवाणं । सन्त्र—ॐ नसी भगवति चण्डि कारवायनि सुभग दुर्भग पुथतिजनाना सन्त्रांम सन्तर्भग स्टेंट र र स्टेंग्सेनीयर अपकृष्टम स्टारं से हो ।

माकर्पय आकरंप्र हीं र र यू सेवीयट् अमुकस्य हृदये घे थे । टिप्पणी--- उनत मन्त्र में जहाँ 'अमुकस्य' शब्द आया है, वहाँ साध्य-

र्व्यक्त के नाम का उच्चारण करना चाहिए। विधि—इस मन्त्र को सात दिन तक, निस्य १०८ वार जपते रहने

से इन्छित-स्त्री का आकर्षण होता है। अ हीं सिहासनप्रातिहाशोषशोभिताय श्रीजिनाय नमः। सन्दर्शकात



गुण—इसके प्रमाय में राज दरबार में विजय-सम्मान तथा सर्वत्र प्रतिष्ठा प्राप्त होती है।

साधन-विधि—किसी एकान्त-स्थान में लाल रम के आसन पर पूर्वाभिमुध बैठे तथा साल रेगम को माला लेकर, २७ दिनो तक नित्य १००० की सख्या में ऋदि-मन्त्र का जप करे तथा निर्धूम आग्न में चन्दन, बस्तूरी एव जिलारस मिथित धूप का निक्षेप करे। यन्त्र को अपने समीग उन्हों।

उक्त विधि से मन्त्र सिद्ध हो जाने पर आवण्यकतानुसार प्रयोग मे साथे।

## ~-. o :---

## शत्रु-सैन्य निवारक एवं राज्यप्रदाता

स्तोत्र-स्तोकः—उद्गण्डस्तातवशितिद्यतिमण्डलेन चुप्तच्छः चिरसोगन्तरव्यमून । सामित्र्यतोऽपि यदि या तव पीतराग नीरागृतो दजति को न सवेतनोऽपि ॥२४॥

श्रुद्धि-2 हो अहं णमी रज्जवावमाण तत्ततवाणं ।

मन्त्र--ॐ हीं भैरवरण धारिण बण्डसूचिनि प्रतिषक्ष सैन्यं सूर्णय सूर्णम पूर्मम पूर्मम भेवम भेवम प्रस प्रस पत्त पत्त खादम सारम मारम हुं फट् स्वाहा ।

विधि—दूम मन्द्र का श्रद्धापूर्वन १०८ बार जए करके चारो ओर रेखा चींप देनें में मात्रु की मेना मैदान छोडकर भाग जाती है तथा साधक का माहस बदना है और उसे विजय साभ होना है।

🕉 ह्री भामण्डलप्रतिहार्यं प्रमास्यते श्रीजिनाय नमः।

### स्त्री-आकर्षण एवं राजसम्मानदायक

स्तोत्र-क्लोक—स्यामं यभीरगिरपुञ्ज्वल हेमरत्न सिहासनस्यमिह भव्यशिखण्डिनस्वाम् । आलोकयन्ति रभसेन नदन्तपुर्ज्यं श्वामीकराद्विशिरसीव नवाम्बु वाहम् ॥२३॥

ऋदि—ॐ हीं अहैं पमो बंधण हरणाणं दिसतवाणं । मन्त्र—ॐ नमो भगवति चण्डि कात्यायनि सुभग दुर्भग पुवतिजनाना मारुपैय आरूपैय हीं र र खूँ संबोप्ट अमुरूस्य हुवयं घे घे ।

हिरवर्षो — उन्त मन्त्र म जहाँ 'अमुकस्य' शब्द आया है, वहाँ माध्य-व्यक्ति के नाम का उच्चारण करना चाहिए।

विधि—इस मन्त्र को सात दिन तक्, नित्य १०८ बार जपते रहने से इच्छित-स्त्री का आक्पेण होता है।

अ हो सिहासनप्रातिहार्थीयशोभिताय श्रीजिनाय नमः । यस्त्र-विधान



गुण—इसके प्रमाय में राज दरबार में विजय-सम्मान तथा सर्वत्र प्रतिच्छा प्राप्त होती है।

साधन-विधि—किसी एकान्त-स्थान में बाल रंग के आसन पर पूर्वाभिमुछ बैठें तथा लास रेशम को माला लेकर, २० दिनों तक नित्य १००० की मंद्रया में ऋदि-मन्त्र का जप करें तथा निर्धूम अग्नि में चन्दन, सस्तूरी एवं मिलारस मिश्रित धूप का निक्षेप करें। यन्त्र को अपने समीप रक्षें।

उक्त विधि से मन्त्र सिद्ध हो जाने पर आवश्यकतानुसार प्रयोग मे साम्रे ।

#### -: o :--

## शत्रु-सैन्य निवारक एवं राज्यप्रदाता

स्तोत्र-मतोक—उद्गच्छतातवधितितपृतिमण्डलेन सुप्तच्छ्याः विरस्नोकतरव्यसूब । साग्निप्यलोऽवि मदि या तव योतराग गीरागतां सजति को न सचेतनोऽवि ॥२४॥

ऋदि-अ हों अहें गमी रज्जदावयानं बत्ततवानं ।

मन्त्र-- १८ हों भरवरण धारिण वण्डमूलिनि प्रतिपक्ष सैन्यं चूर्णय चूर्णय पूर्मिय पूर्मिय भेदय भेदय वस प्रस पच पच खावय खादय मारय मारय हुं फट् स्वाहा ।

विधि—इम मन्त्र का श्रद्धापूर्वक १०८ बार जप करके चारो ओर रेखा धीष देनें में बाबू की मेना मेदान छोड़कर पाव जाती है तथा साधक का माहत बदना है और उसे विजय साथ होना है।

🕉 हों मामण्डलप्रतिहायं प्रमास्यते श्रीजिनाय नमः।

#### यन्त्र-विधान



(स्तोत्र श्लोक सख्या २४)

ऋदि—ॐ हीं अहं षमी आगास गा मियाए।

मन्त्र-ळ हीं स्त्रां सी पोटशमुजाये पधिन्ये प्रौं हु हीं नगः स्वाहा ।

गुण—इसके प्रमाव से हाथ से निकता हुआ राज्य (अथवा शासना-

धिकार) पुनः प्राप्त होता है।

साधन-विधि-किसी एकान्त-स्थान में लाल रग के आसर्न पर पूर्वाभिमुख बैठ, साल रग की माला लेकर २७ दिनो नक नित्य १००० बार ऋदि भन्य का जप करे तथा निर्धूम-अग्नि मे कपूर, कस्तूरी, शिला-रस तया श्वेत अन्दन मिश्रित धृव का निक्षेप करें। मन्त्र-साधन के अन्तिम दिन हवन करने के बाद श्रावका को २५ नवारी कन्याओं की मोहनभोग तया हुलुवा का भोजन करायें। मन्त्र-साधना करते समय यन्त्र को भूजा मे बाँधे रखना बाहिए।

उक्त विधि से मन्त्र सिद्ध हो जाने पर आवश्यकतानुसार प्रयोग मे साथे।

सन्य नदन्तिभन्नभः सद्भुतिम् क्राणा

ऋडि—ॐ हीं वह शमी हिडण मलाणयाए। मन्य—ॐ नमो धरणेन्द्रपद्मावत्यं नमः रवाहाः

गुण- इसके प्रभाव से रोग, शोक तथा पीटा का नाण होता है, हर्प की वृद्धि होती है तथा सब प्रकार के रोग शान्त होते हैं ।

साधन-विधि—किसी एकान्त-स्थान मे समे र समे के आसन पर वैठ, पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके २१ दिनो तक नित्व १००० की सध्या में ऋदि-मन्त्र का जप करे नथा निर्देष-अग्नि में बपूर, चन्दन, इलायची तथा करतुरी निधित धृप का निक्षेप करें।

मन्त्र-जय के समय यन्त्र को अब्दयन्ध से भोजपत्र पर लिखकर गरे। में बौधे रखना चाहिए तथा होली एवंदीपावली वी रात्रि में मन्त्र को जगाना चाहिए अर्थात् पुन जप करना चाहिए।

उक्त विधि से मन्त्र सिद्ध हो जाने पर आवश्यकतानुसार प्रयोग में लायें।

—: o :—

## परविद्या प्रयोग नाशक एवं सम्मानप्रद

स्तोत्र क्लोकः—उद्योतितेषु घवता सुवतेषु नाथ तारान्वितो विद्युर्धः विह्ताधिकारः । सृवताकलापकलितोल्लसितातपत्र व्याजात्त्रिधा धृतततुर्ध्र्वसभ्युपेतः ॥२६॥

ऋदि--ॐ हीं अर्ह णमो जयपदाईणं घोरतवाणं ।

मन्थ्र—ॐ हीं थीं प्रत्यिङ्गरे महाविद्ये येन येन केनियत मम इत पार्प कारित्तम् अनुमतं वा तत् पार्प तस्येव गच्छतु ॐ हों श्री प्रत्यिङ्गरे महाविद्ये स्वाहा '

विधि—प्रातःकाल किसी एकान्त स्थान में पूर्विभाष्ट्र वया सन्ध्या समय पिष्यमाभिष्ठुख बैठकर दोनो हाथ जोड़कर, बज्जिल्मुद्रा पूर्वक इस मन्त्र का १०= बार जप करने से दूसरो की विद्या का किया हुआ प्रयोग नष्ट हो जाता है।

ॐ ह्रीं छत्रत्रपप्रातिहार्यविराजिताय शीजिनाय नमः।

#### यन्त्र-विधान



YY

(स्तोत्र श्लोक सख्या २६)

ऋदि—ॐ हीं अहं णमो जयंदेयपासेक्ताये।

मन्त्र-- 🕉 हों भां श्री श्रं श्रः पदार्थ नमः स्वाहा ।

गुण-इसके गभाव से साधक की सम्मति एव उसके शब्दो को सर्वोत्तम माना जाता है अर्थात साधक की राय की सर्वत्र कड़ की जाती है।

साधन-विधि-किमी एकान्त स्थान ने लाल रग के आसन पर, दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके बैठें तथा लाल मुंगे की माला लेकर २७ दिनो तक नित्य १०६ बार ऋद्धि-मन्त्र का जप कर, निर्धुम-अग्नि मे अगर, हाऊदेर तथा छार-छत्रीका मिश्रित घूप का निक्षेप करे। यन्त्र को अपने समीप रवखें।

् उक्त विधि से जब मन्त्र सिद्ध हो जाय, तब उसे आवश्यकतानुसार प्रयोग में लाये।

# ट्टिट-दोष नाशक एवं शत्रु-पराभवकारक

स्तोत्र श्लोक—स्येन प्रपूरितजगत्त्रयपिण्डितेन कान्ति प्रताप यशसामिव सञ्ज्येन । माणिक्य हेम रजतप्रविनिर्मितेन सालत्रयेण मगवस्त्रिको विभागि ॥२०॥

ऋदि-अ हीं अहैं गमो खलबुटुगासयाग घोरपरवकमाण।

मन्त्र—ॐ हों नमो अरिहताण, ॐ हों नमो सिदाणं, ॐ हों नमो आइरियाण, ॐ हों नमो उवज्झायाण, ॐ नमो लोए सध्य साहूण, ॐ हों नमो नाणाय, ॐ हीं नमो दारायाय, ॐ हीं नमो ताणाय, ॐ हीं नमो त्रेलोक्य वश्वकराय हीं स्वाहा।

विधि—इस महामन्त्र का श्रद्धापूर्वक उच्चारण वरते हुए जल को अभिमन्त्रित कर, उसे रोगी को पिलाद तथा उसी के छीटे भी हैं तो रोगी की पीडा एव दृष्टि-दोष (नजंर लगना) दूर होते हैं। (विशेषकर शिशुओं के लिए यह मन्त्र परम हितकर है)।

ॐ हीं वप्रत्रविदर्शनिताय श्रीजिनाय नम.।

#### यस्त्र-विद्यान



(स्तोत्र क्लोक सख्या २७)

ऋबि—ॐ हीं अहं षमी खल दुहणासए।

मन्त्र—ॐ हीं श्रीं धरणेन्त्र पद्मावती बल पराक्षमाय नमः स्वाहा ।

गुण-इसके प्रभाव से शत्रु पराजित होता है तथा शत्रुता स्थाग कर गान्त हो जाता है।

साधन-विधि—किसी एकान्त स्थान में काली कन के आसन पर पूर्विभिमुख बैठें तथा काले खुत की माला लेकर २१ दिनो तक नित्य १००० ऋदि-मन्त्र का जप कर तथा निर्धूम-जन्मि में गुग्गुल, गिरी, संघा नमक एय मृत मिश्रत धूप का निक्षेप करें। यन्त्र को अपने समीप रक्खें। अन्तर को अपने समीप रक्खें। अन्तर में प्रवाहित करतें।

उक्त विधि से जब भन्त्र सिद्ध हो जाय, तब आवश्यकतानुसार प्रयोग में लायें।

## पराधीनतानाशक एवं यश-विस्तारक

स्तोत्र क्लोक—विव्यस्तजो जिन नमस्त्रिद्शाधियाना मुस्कुब्य रस्तरचितानिय मौतिवन्धान् । पादौ श्रयस्ति भवतो यदि वा परत्र त्वत्सङ्ग्रचे सुमनसो न रमस्त एव ॥२९॥

ऋदि—ॐ हीं अहँ पमो उबदववन्जणाणं घोर गुणाणं। मन्त्र—ॐ हों अरिहत्त सिद्ध आधरिय उवज्वाय साह चुलु चुलु

म्सु हुतु कुतु मुतु मुतु इन्डियं मे कुद कुद स्याहा ।

विधि नहा सन्त्र को अद्धापूर्वक एक लाख की सख्या में जर लेने में साधक को सबंच विजय प्रान्त होती है। प्रताप में वृद्धि होती है। प्रा-धीनला नष्ट होती है एव सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं।

ॐ हों पुष्पमासानियेवितचरणाम्युज अहंते नमः । यन्त्र-विद्यान



ऋहि—ॐ हों अहं णमो दव वन्त्रणाए।

मन्त्र—उर्व्ही श्री हीं की वषट् स्वाहा ।

गुण---इसके प्रभाव से द्वितीया के चन्द्र की भाँति निरन्तर यश-कीर्ति का विस्तार होता रहता है तथा सर्वत्र विजय प्राप्त होती है।

साधन-विधि-िक्सी एकान्त-स्थान मे पीले रम के आसन पर, दक्षिण दिशा को ओर मुँह करके बैठे तथा पीले मूत की माला लेकर २१ दिनों तक निस्य १००० की संस्था मे ऋदि-मन्त्र का जप करे तथा निर्धून-अपन में चन्दन, लीग, कपूर, इलायची एव घृत मिश्रित धूप का निर्ध्रेप करे। यन्त्र को अपने समीप रक्खें।

उक्त विधि ने जब मन्त्र सिद्ध हो जाय, तव बावस्यकतानुसार प्रयोग में लागे।

-: o :--

## दाहक-ज्यर नाशक एवं लोक-प्रसन्नतादायक

स्तोष ग्लोक—रथं नाय जन्मजलधेविषरार्युखोर्जप यसारयस्यमुमतो निजष्टव्यनाता । युगत हि पाषिय निषस्य सतस्तवैय चित्रं विभो यदिस कर्मविषाक सुन्यः ॥२६॥

ं ऋडि—ॐ हों जहें षमो देवाणुष्पियाणं घोरतुण बंभवारीणं। मन्त्र—ॐ तेजोई सोम सुधा हंस हवाहा। ॐ अह हों ध्वीं स्वाहा। विधि—डम मन्त्र को भोजपत्र पर चन्दन से लिखकर, उसे मोमवत्ती पर लपेंटे। फिर मिट्टी के कोरे बड़े में पानी भन्कर, उसमें मन्त्रयुक्त मोम-

वत्ती को उालंद तो दाहक-ज्वर दूर हो जाता है। अ हों मंसार सागर सारकाय श्रोजिनाय नमः।

#### यस्त्र-विद्यान



(स्तोत्र प्रशोक सम्या २८)

ऋदि-ॐ ही अहं षमी वेवाणुपि माए।

मन्त्र-- अ हीं को ही हु फर्स्वाहा।

पूर्ण इसने प्रभाव से सब सोग प्रसन्न होते हैं। जिस व्यक्ति वो प्रसन्न करता हो, उसे उनत मन्त्र से अभिनन्त्रित सुपारी, इसायची अयवा लीग बिलानी चाहिए।

साधन-विधि-किसी एकान्त स्थान में साल रण के आसन पर, पूर्वाभिमुख बैठ तथा ताल मूंगा की माला लेकर २१ दिनो तक नित्य १००० की सस्या में ऋदि-मन्त्र का जप करे तथा निर्मुस-अपन में कस्तूरी, शिला-रस, अगर एव स्वेत चन्दन निर्मित धूप का निर्मेग करें। यन्त्र की अपने सभीप रहें।

उन्त विधि से जब मन्त्र सिद्ध हो आय, तब आवश्यकतानुसार उमे प्रयोग मे कार्ये। शुभाशभ ज्ञान-प्रदाता एवं जल-स्तम्भक

स्तोत्र म्होक-विश्ववेश्वरोऽपि जनपालक दुर्गतस्त्रं कि वाध्यरश्रकृतिरप्यक्तिपस्त्वमीत । अज्ञानवत्यपि सर्वप कपञ्चिदेव ज्ञानं त्ययि स्फुरति विश्वविकासहेतुः ॥३०॥

ऋडि—ॐ हों बहुँ णमो अपुव्यवलपराईण आमोसहिपताण । मन्त्र—ॐ हों अहं नमो जिवाण सीमुक्तमाणं सोयनाहाणं भोगहियाणं भोगपर्देवाणं सोगपत्रको अगराणं मम श्रुभाशुम दर्शय दर्शय ॐ हों कर्ण-पिशाजिनी मुख्डे स्वाहा ।

विधि—इस मन्त्र को सथन करते समय श्रद्धापूर्वक १०८ बार जपने से कार्य का सम्मावित ग्रुभाशुभ फल स्वप्त में झात ही जाता है। अ ही अक्ष्मुतगुणविराजितरूपाय कीजिनाय नमः ।

यन्त्र-विधान



ऋद्धि—ॐ हीं अर्ह णमो मद्दाए ।

मन्त्र--ॐ ह्रों थीं क्ली ब्लूं प्रौ ह्रूं नमः स्वाहा ।

गुण—इस यन्त्र के प्रभाव से कच्चे घड द्वारा कुएँ से पानी भर कर निकाला जा सकता है।

साधन-विधि—किसी एकान्त स्थान मे कार्गरम के शासन पर पूर्वाभिमुख बैठें तथा ख्दाक्ष को माना लेकर ६० दिनो तक, नित्य ७०० की सत्या मे ऋदि-मन्त्र का जप करें तथा निर्धूम-अपन मे दशाङ्ग अयवा गुग्गुल, लोवान एय वृत मिश्रित धूप का निर्दाम करे। यन्त्र को अपने समीप रखें।

उपत विधि से मन्त्र सिद्ध हो जाने पर आवश्यकतानुसार प्रयोग मे लाग्नें।

#### -: • :--

## शत्रु-उपद्रवनाशक एवं शुभाशुभ ज्ञान प्रदाता

न्तोत्र व्योग--प्राग्मारसम्ब्रुतनभासि रजासि रोपा दुरयापितानि कमठेन शठेन यानि । छायापि तैश्तव न नाथ हता हताशो यस्तस्त्यभीमिरयमेव पर दुरात्मा ॥३१॥

ऋडि—ॐ हीं बहँ णमी इद्विषणित्तरावयाण रथेलो सहिपताणं। मन्त्र,—ॐ हीं पाश्वेयक्ष दिव्य रूपाय महाघ वर्ण एहि एहि आं कीं हीं नमं:।

विधि—इस मन्त्र का श्रद्धापूर्व के जप करने से दुष्ट शत्रु पराजित होता है तथा उपद्रव शान्त होते हैं।

🕹 हों रजोवृष्टपक्षोश्याय श्रीतिनाय नमः।

#### यन्त्र-विधान



(स्तोत्र प्रलोक संख्या ३१)

ऋदि-ॐ हीं अहं णमो वी आवण पताए।

सन्त्र-ॐ नमी भगवति चक्रधारिणि श्रामय श्रामय नम शुभागुर्ध वर्गेय दर्गय स्थाहा ।

गण-इसके प्रभाव से गुभागुम प्रश्न का फल ज्ञात होता है।

साधन-विधि-- किसी एकान स्थान मे श्वेत रण के आंसन पर पूर्वाभिमुख बैठें तथा नकंद सून को माला लेकर १४ दिनो तक निष्य १००० को मध्या में ऋदि-मन्त्र का जय करें तथा निर्धूय-अनिन में चन्दन, छार-छवीला तथा अगर मिथित धूष का निर्धेष करें। ११वें दिन पूत, अगर तथा पीली सरहा से हवन करने के बाद मिय्टाप्र वितरण करें। यन्त्र को अपने समीप रन्खें।

उक्त विधि से जब मन्त्र सिद्ध हो जाय, तव वावश्यकतानुसार प्रयोग में लाये।

#### निद्राकारक एव सांधातिक विद्या-भयनाशक

स्तोत्र श्लोक-पद्दूगर्जदूजितघनोधमदछमीम छायदाङिनुस्तः मासत्तयोर धारम् । वैत्येनमुक्तमय दुस्तरवारि दम्ने तेनैव तस्य जिन दुस्तरवारिकृत्यम् ॥३२॥ ऋडि-ॐ हर्षे जहं मामे अदम्बजासयाण जस्तोस्तिपत्ताम् ।

ऋडि—ॐ हीं जहें जमो अटुमदणासयाण जस्तोसिह्यताण । मन्त्र—ॐ भ्रम भ्रम केशि सम केशि भ्रम माते भ्रम माते भ्रम विभ्रम विभ्रम पुष्टा योहय सेहिय स्वाहा ।

बिधि—इस मन्त्रको जपते हुए, पृथ्वी पर न गिरे हुए सरसो के दानो को अभिमन्त्रित कर, जिस घर को चौखट पर डाल दिया जाता है उस घर के लोग गहरी निदा वे मग्न हो जाते हैं।

ॐ हीं कमठबेरवमुक्तवारिधाराक्षोभ्याय श्रीजिनाय नमः। यन्त्र-विधान



ऋद्धि--ॐ हीं अहं णमो अटुमर णासए।

मन्त्र--ॐ नमो भगवते मम शत्रून् बंघय दश्य ताडय ताडय उन्मूलय उन्मूलय छिद छिद भिद भिद स्वाहा ।

गुण-इसके प्रभाव से शशु की माधातिक शस्त्रादि विद्या का प्रभाव सट्ट होता है और वह निवंत होकर अपनी दुष्टता को छोड देता है।

साधन-विधि—किसी एकान्त स्थान में काने रग के आसन पर, नैक्ट्रांचकोण की ओर मूंह करके बैठे तथा पद्मबीज (कमसगृट्टा) की माला लेकर, २७ दिनो तक नित्य १००० की मच्या में ऋदि-मन्त्र का जप करे तथा निर्धून अनिन में गुगुज, तथार, नागरमोथा तथा धृत निधित धूप का निर्दीप करे। यन्त्र को अपने समीप ही ग्लं।

उन्त विधि से जब मन्त्र सिद्ध हो जाय, नव आवश्यकतानुसार प्रयोग में लाये।

#### -: 0 .--

## भूतप्रेदावि भय-नागक एवं दुर्भिक्ष निवारक

स्तोत्र श्लोक—स्वस्तोध्यैकेशविकृताकृति सत्यंमुण्ड-प्रातम्बधुद्दभयववक्त्र विनियंदिग्तः । अत्यज्ञः प्रति भवन्तमपीरितो यः सोऽस्यामबस्त्रतित्रव भवदुःख हेतुः ॥३३॥

ऋदि-ॐ हीं अहं वमी असणिपातादिवारवाणं सन्वीसहिपताणं।

मण्य—अर्ध्वा भी बतीं वां यों यूं यः बस्तो बतीं कतिकुण्ड पासनाह अर्थ पुर पुर मृत कुरु कुरु फर फर किलि किलि कल कल धम धम ध्यानामिना मस्मी कुरु कुरु पुरय पुरय प्रणतानी हित कुरु कुरु हु फट् स्वाहा।

विधि—इस मन्त्र का श्रद्धापूर्वक जप करने से राजभय, भूत-पिशाच भय, डाकिनी-शाकिनी भय एव हस्ती, सिंह, मर्प, वृश्चिक आदि का भय नष्ट होता है।

ॐ हीं कमठदेत्य प्रेवित भूतिपत्ताचाद्यक्षोध्याय श्रीजिनाय नमः ।



(स्तोत्र क्लोक सख्या ३३)

व्यक्ति—र् हीं अहं गमो जविताए खिताए।

मन्त्र-ॐ हों भी वृषभादितीर्थं दूरेम्यो नमः स्वाहा ।

ऋ अस अमु पमु पपु शीभे वावि अधशाकु अममुनने पाम ।

गुच-इसके प्रभाव से अतिशृद्धि, अनावृद्धि, उल्कापात एव दिइडी दल आदि उत्पातों से सम्भाविन दुमिक्ष दूर होकर, प्रजा भी रक्षा होती है

तथा सुभिक्ष होता है।

साधन-विधि—किसी एकान्त स्थान में गेरूए रंग के आसन पर, साधम कोग की ओर मुँह करके बैठे तथा स्त्राझ की माना लेकर ७ दिनों तक, नित्य १००० बार ऋदि-सन्त्र का जप करे तथा निर्धम-अधन में स्पूर, सन्दन, निरी, दलायची एवं घृत मिश्रिन धूप का निर्धेप करें। यन्त्र को अपने समीप रुखें।

उन्त विधि से मन्त्र जब सिद्ध हो जाय, तब उने आवश्यकतानुसार

प्रयोग में लायें।

### धन-अन्न प्रदायक एवं भृतादि योड्रा नाशफ

स्तोत्र श्लोक-धन्यास्त एव भवनाधिप ये त्रिसन्ध्य माराधयन्ति विधिवद्विधतान्य कृत्याः । भक्त्योल्ल सत्युलक्यक्ष्मल देह देशाः पादह्य तव विभी भवि जन्म भाज: ॥३४॥

ऋदि-ॐ हीं अहं णभी भूताबाहावहारयाणं विद्वोसहिपताणं। मन्त्र-अ नेमो अरिहंताणं, अ नेमो भगवड महाविज्नाए सतद्वाए

मोर हुलु हुलु चुलु चलु मयूरवाहिनीए स्वाहा ।

विधि—वीत कृष्णा देशमी (गुजराती-मगसिर कृष्णादशमी) के दिन निराहार रहकर इस मन्त्र का श्रद्धापूर्वक १००० बार जप करे। तदुपरान्त आवश्यकतानुसार परदेण-यात्रा, व्यवनाय अथवा लेन-देन के समय इस मन्त्र का सात बार स्मरण (जप) करने से लक्ष्मी तथा अग्न का लाभ होता है। ॐ हीं त्रिकालपूजनीयाय श्रीजिनाय नमः।

.. यन्त्र-विद्यान



ऋद्धि-ॐ हीं अहं षमो उति अस्सायतक्खणणं ।

मन्य—ॐ हीं नमो भगवते भूतिपशार्वराक्षस वेतालान् ताडय ताडय मारय मारय स्वाहा ।

गुण-इससे भूत, पिशाच, राक्षस, डाकिनी, शाकिनी आदि नी

पीडा तथा शत्र-भय आदि नष्ट होते हैं।

साधन-विधि—िकसी एकान्त-स्थान में काल रंग के आसन पर बायव्य कोण की ओर मुँह करके बैठे तथा बिच्छूकांटा के फली की माना लंकर २१ दिनो तक नित्य २१ बार ऋदि-मन्त्र का जप करते हुए इसी मन्त्र द्वारा अभिमन्त्रित सरसो के दानों को पानी में डासे तथा निर्मूप-अपिन में गुगुल, सरसो, लालिमचं एव पुत मिश्रित धूप का निक्षेप करे। यन्त्र को अपने समीप एखें।

उक्त विधि से जब मन्त्र सिद्ध हो जाय, तब आवश्यकतानुसार प्रयोग

मे लाये।

#### -. • .--

संकट-निवारक एवं अपस्मारादि बोष नाशकः स्तोत्र क्लोक—अस्मिन्नपारमववारि निधौ मुनीश मन्ये न से अवणगोवरतां गतोऽसि । आकांगते तु तव गोत्र पवित्र मन्त्रे कि वाविष्ठिष्टारी सिवार समिति ॥३॥। ऋदि—ॐ हीं अहं णगो मिगोरी अवारदाणं नणवतीणं ।

मन्त्र—अ नमी अरिहताणं उन्हर्यू नमः, अ नमी सिद्धाण इन्हर्यू नमः, अ नमी आयरियाणं स्न्ह्यू नमः, अ नमी उवस्तायाण हन्हर्यू नमः अ नमी लीए सञ्बसाहृणं छ्न्ह्यू नमः, अमुकस्य सकटमीक्ष कुरु कुरु हवाहा।

े टिप्पणी—उक्त मन्त्र मे जहां 'अमुबस्य' शब्द आया है, वहां साध्य-

व्यक्ति के नाम का उच्चारण करना चाहिए।

विधि—इस मन्त्र को एक सुन्दर चोनी के ऊपर लिखकर, उसके ऊपर शी पार्वनाथ स्वामी की प्रतिमा को स्थापित करें, तदुपरान्त चमेनी के पुष्पी को चौकी पर चढाते हुए इस मन्त्र का १०० वार जप नरे। प्रत्येक मन्त्र-जप काय एक पुष्प चौकी पर प्रतिमा वे समीप चढाते जीय। मन्त्र जप खेड होकर करना चाहिए। इस मन्त्र से सब सकट दूर होते हैं तथा सबंद विजय प्राप्त होती हैं।

ॐ द्वीं आपन्निवारकाय श्रीजिनाय नमः।

#### यन्त्र-विधान



(स्तोत्र श्लोक सख्या ३५)

ऋद्धि-ॐ हीं अहं वनी मिक्जलिक्जपासए।

मन्त्र—ॐ नमो भगवते शृग्युग्मदायस्मारादि रोगशांति कुरु कुछ स्वाहा।

गुण—इसके प्रभाव से मृगी, उन्माद, अपन्मार तथा पागलपन आदि असाध्य रंग्य शान्त होते हैं।

साधन-विधि—किसी एकान्त-स्थान में कैले के पते के आसन पर, नैक्ट्रिय कोण की ओर मुँह करने वैठे नथा चन्दन की माला लेकर २१ दिनो तक नित्य ७०० की सख्या में ऋदि-मन्त गा अप कर नथा निर्धूम-अपिन में बोबान एवं भून मिश्रित धूप का निर्क्षेप कर । यन्त्र रा अपने नमीप रक्खें।

उक्त विधि से अब मन्त्र सिद्ध हो जाय, तव आवश्यकतानुसार प्रयोग में लागे।

# वशोकरण-कारक एवं सर्प-कीलक स्तोत्र क्लोक-जन्मान्तरेऽपि तव पावयूग च देव

स्तोत्र श्लोव — जन्मान्तरेऽपि तव पावयुग च देव मन्ये मया महित मीहित दान वसम् । तेनेह जन्मनि मुनीश परामवाना जातो निकेतन्मह मपिताशयानाम् ॥३६॥

अति । राज्यानाम् राज्यातामान् ने प्राचारानान् । स्वाता आया । ऋदि—ॐ हीं अहं णमो वालवसीय रणजुरालाच वरणश्वतीण । मन्त्र—ॐ नमो मगवते चन्द्र प्रमाय चन्द्रेन्द्रसहिताय नयनमनोहराय ॐ बुसु बुसु गुसु गुसु नोलस्त्रमरि नोलस्त्रमरि मनोहर सर्वजन वश्य कुठ कुरु

स्वाहा। विधि—दीपावली के दिन पीलें रग की गाय के दूध से निर्मित गुढ़ घृत का दीपक जसाकर, उससे नवीन मिट्टी के बर्तन में काजल पारे। आवश्यकता के समय उक्त काजल को अपनी आंख में लगाकर जिस साध्य

व्यक्ति के सम्मुख पहुँचा जाएगा, वह वशीभूत हो जाएगा।
अहाँ सर्वयराभवहरणाय श्रीजिनाय नमः।
अन्तर-विधान



ऋहि—ॐ हीं अर्ह वमो ग्रां हुं फट् विचकाए।

मन्त्र—ॐ ह्री अध्टमहानाग कुल विष शान्तिकारिष्यैः नमः ।

गुण—इस मन्त्र से अभिमन्त्रित कक़बियों को सर्प के ऊपर फेंकने से वह कीसित हो जाता है। इसे पढ़कर काले सर्प को पकड़ने से वह काटता नहीं है तथा उसके विप का प्रभाव भी नहीं होता है।

साधन-विधि — किसी एकान्त-स्थान में हरे रण के आसन पर, ईशान कोण की क्षोर भुँड करके बैठें तथा सन (पाट) की माला लेकर ७ दिनों तक नित्य १००० की संख्या में ऋदि-भन्त का जप करें तथा निर्मस-क्षिन में गुग्गुल एव कुन्दक मिश्चित धूप का निलेप करें। यन्त्र को अपने सभीप रक्खे।

उक्त विधि से मन्त्र सिद्ध हो जाने पर आवश्यकतानुसार प्रयोग मे साथे।

#### -: 0 :--

# भूतप्रहादि निवारक एवं सम्मान-प्रदायक

स्तोत्र श्लोक-नूनं न मोहितिमिरावृत लोघनेन पूर्वं विभी सङ्घिप प्रवित्तीकितोऽसि । मर्माविधो विद्युरयन्ति हिमामवर्षाः प्रोद्यस्वरुवयत्यः क्यमन्यपैते ॥३७॥

भूति—ॐ हों अहं वभी सब्बराज पवावसीयरण कुसलाण काय-बतीणं।

मन्त्र—ॐ अमृते अमृतोद्भवे अमृतविधिण अमृतं त्राखय श्रावयः सं संवतीं वर्ती हुं हुं रुत्तं उन्तं हुर्तं हुर्तं ही ही हा दावयः द्वावयः हुर्ते स्वाहा ।

विधि—इस मन्त्र द्वारा अभिमन्त्रित जल का आजमन करने में भूत, प्रह तथा शाकिनी आदि के उपद्रव बान्त होने हैं।

ॐ ह्रीं सर्वमसर्वा नथमयनाय श्रीजिनाय नमः।

#### यन्त्र-विद्यान



(स्तोत्र ग्लोक सब्बा ३७)

ऋडि—ॐ हीं अर्हणमी लो त्रि हीं लोमिए।

मन्त्र-ध नमी भगवते सर्वराजाप्रजावश्य कारिणे नमः स्वाहा । गुण-यन्त्र को अपने पास रक्षं तथा मन्त्र मे ७ कवाडो को अभि

मन्त्रित कर, सीरवृक्ष के नीचे पहुँच कर उन्हें ऊपर की ओर उछाल कर अधर में ही लक्ष्क ले, तदुषरान्त उन्हें नगर के चौराहे पर उाल दें तो राजा

में मिलाप एव श्रेप्ठ पुरुषों से सम्मान प्राप्त होता है।

पूर्वीभिष्म बैठे तथा २१ दिनों तक नित्य १०० बात रा के आसन पर, पूर्वीभिष्म बैठे तथा २१ दिनों तक नित्य १०० बार ऋदि-मन्द्र का कनेर के फूलों के साथ जब करें जयाति १०८ करेर ने एको वे माथ १०८ बार ऋदि-मन्द्र जये तथा निर्धुम जिमिन में लीग, कुन्दरू, चन्दन और धृत निश्चित धूप का निर्देश करें। यन्त्र को अपने सभीर सकतें।

उन्त विधि से मन्त्र के सिद्ध हो जाने पर उसे आवश्यकतानुसार

प्रयोग में लाये।

क्षभीरिसत कार्य-पाधक एवं नहरू आदि रोग-नाशक स्तोच ण्लोक—आर्काणतो ऽपि महितोऽपि निरोक्षतोऽपि पूर्न व चेतसि मया विधृतोऽसिमकत्या जातो ऽस्मितेन जनवात्वय ,दुःखपात्रं - यसमारिक्याः प्रतिकतस्ति न क्षावसून्याः ॥३६॥

ऋदि—ॐ हों अहँ शमो डुस्सहरूडुणिबारयार्थ खोरसवीर्थ । मःत्र—ॐ हो श्रों ऍ अहँ क्लीं कों ब्ली झों यूँ नीमकण पासना दुःखारिविजयं कृष्ठ कृर स्वाहा ।

विधि--इस मन्त्र का थडापूर्वक सवा लाख की संध्या में जप करने से अभिलियत कार्यों की सिद्धि होती है।

> हीं सबंदुःख हराय श्रीजिनाय नमः । यन्त्र-विधान



ऋद्धि—ॐ हों अहं णमो इट्टि मिट्टि मक्खं कराए।

मन्त्र—ॐ सानवान्हारवापहारिष्यं भगवत्यं खङ्गारीवेद्यं नमः स्थाहा।

गुण-इन मन्त्र से होली की राख को २१ बार अभिमन्त्रित कर इसके द्वारा नहरुवा, जनेवा, उदर तथा हृदय-वीडा के रोगी को, जब तक रोग दूर न हो, तब तक प्रतिदिन झाड़ा देते रहने से उक्त बीमारियाँ दूर होती हैं।

साधन-विधि—किसी एकान्त-स्थान में क्वेत रम के आसन पर पूर्वी भिमुख दें तथा क्वेत काष्ट (सफेद लकड़ी) की माला लेकर १४ दिनों तक, नित्य १००० की तक्या में ऋदि-मन्त्र का जप करें तथा निर्धूम-अगिन में सौंग, कुन्दक, चन्दन तथा घृन मिश्रित धूप का निर्दोप करें। यन्त्र को अपने सभीप तक्वें।

उक्त विधि से मन्त्र सिद्ध हो। जाने पर बावश्यकतानुसार प्रयोग म सार्थे।

#### -: 0 :--

आकर्षण कारक एवं ज्वरादि नाशक

स्तीत्र श्लोक---श्वं माथ बु:खिजनवस्सल हे शरण्य कारुण्युण्यवसते वशिको वरेण्य भक्त्यानते मिय महेश दर्या विद्याय बु:खांकुरोहलनतस्परतां विधेहि ॥३६॥

ऋदि-अ ही अहं गमी सव्वजरसंतिकरणं सप्पिसवीणं ।

मन्त्र—शस्त्रपू बलीं जये विजये जयंते अपराजिते उपल्पूंत्रणे, इत्स्पू मोहे, म्म्ल्यू स्तम्भे, ह्म्स्य्यू स्तम्मिति अपुकं मोह्य मोह्य मम वस्य कृत कुरु स्वाहा।

टिप्पणी---उक्त मन्त्र मे जहीं 'अमुक' शब्द आया है, वहां साध्य-व्यक्ति के नाम का उच्चारण करना चाहिए।

षिधि—इस मन्त्र के जप से स्त्री-पुरुष में परस्पर आकर्षण होता है। स्त्री जपे तो पुरुष वज्र में होता है और पुरुष जपे तो स्त्री वस में होती है। ॐ हों जगजीवस्थासबे भीचिनाय नमः १

#### यन्त्र-विद्यान



(स्तोत्र श्लोक संख्या ३६)

ऋदि-ॐ हीं अहं जमो सत्ता वरिएयणिञ्जं।

मन्त्र-अ नमी भगवते अमुकस्य सर्वज्वर शांति कुरु कुर स्याहा । टिप्पणी-उन्त मन्त्र मे जहां 'बमुकस्य' श-द आया है, वहां रोगी

व्यक्ति के नाम का उच्चारण करना चाहिए।

गुण-इस मन्त्र की भोजपत्र पर लिख कर तथा धूप देकर, रीगी स्पन्ति के कण्ठ मे बाँध देना चाहिए। इसके प्रभाव से सब प्रकार के ज्वर

सपा सन्निपात दूर होते हैं।

साधन-विधि-किसी एकान्त-स्थान में हरे रग के आसन पर ईगान कोण की ओर मुँह करके बैठें तथा कमल की माला नेकर, ७ दिनो तक नित्य १००० बार ऋदि-मन्त्र का जप करें तथा निर्धूम-अग्नि में गुग्गुल, गिरी एवं पूत मिश्रित धूप का निक्षेप करे । यन्त्र को अपने समीप रनेंदा उन्ते विधि से मन्त्र सिद्ध हो जाने पर उसे बावस्यकतानुसार प्रयोग

में लावें।

#### विषम-ज्वरादि नाशक

स्तोत्र-श्लोक—ितः सख्यसारत्रारणं शरणं शरण्य भासाद्य सावितरिषु प्रचितावदातम् । स्वस्पादपद्भुजमपि प्रणिधानवस्यमे बन्ध्योऽस्मि सङ्भुवनपावन हा हृतोऽस्मि ॥४०॥

ऋदि—ॐ हीं अहें भमी उन्हसीयवाहविणासवानं मधुसवीनं । मन्त्र—ॐ नमी भगवते स्त्र्ध्यं नमः स्वाहा ।

विधि—इस मन्त्र का श्रद्धापूर्वक जय करने से सब प्रकार के विषम-ज्वर दूर होते हैं।

ॐ ह्रों सर्वशान्तिकशय श्रीजिनाय चरथाम्बुजायः समः । बन्द्र-विद्यान



क्ट्रि-अ हों अहं चमो उन्ह सीय नासए। मन्त्र-अ नमो भगवते इस्त्य नमः स्वाहा।

गुण--टमके प्रभाव से इकतरा, तिजारी, चौथंया आदि विषम-ज्वर पूर होते हैं ।

साधन-विधि—किसी एकान्त स्थान में हरे रंग के आतन पर, ईशान कोण की ओर मुँह करके बैठें तथा छड़ाझ की भावा लेकर १४ दिनो तक नित्य १००० की संख्या में ऋदि-मन्त्र का जप करें तथा निर्धूम अपिन में गिरी एवं गुग्गुल निश्चित धूप का निक्षेप करं। यन्त्र को अपने समीप रक्खें।

डक्त विधि से मन्त्र सिद्ध हो जाने पर आवश्यकतानुसार प्रयोग में कार्ये।

-: 0 :--

# अस्त्र-शस्त्रादि स्तम्मक

स्तोत्र-म्लोक---देवेन्द्रबन्द्य चिदिताखिलवस्तु सार संसारतारक विभो भुवनाधिनाय त्रायस्य देवकरुणाहृद मां पुनीहि सीदन्तमद्य प्रयव्ययसमाम्बुरासेः ॥४१॥

ऋद्धि—ॐ हीं अहैं जमो यप्पलाहकारवाणे अमइसयीणे । मन्त्र—ॐ नमो भगवते हीं श्रीं वलीं ऍ ब्लूं नमः स्वाहा ।

विधि—इस मन्त्र का श्रद्धापूर्वक जप करने से शत्रु के अस्त्र-शस्त्रादि कुण्डित हो जाते हैं।

🌣 ह्वीं चगन्नायकाय श्रीजिनाय नमः।

#### यन्त्र-विद्यान



(स्तोत्र श्लोकः संख्या ४१)

ऋडि-ॐ हीं अहं नमी बय्यसा ह्य्यए।

मन्त्र-ॐ नमी भगवते वंत्रवारि ननी हीं भीं बतीं ऐं ब्लूं नमः।

पुण-इस मन्त्र के प्रभाव से तीर, तलवार, भावा आदि अस्त्र-शस्त्र साधक को चायल नहीं कर पाते ।

साधन-विधि-- किसी एकान्त स्थान में कासे रंग के आसन पर, पूर्वीभिमुख बैठें तथा काने सूत को माना तेकर २१ दिनों तक नित्य १००० को संस्था में ऋडि-मन्त्र का जप करें एव निर्धुय अगिन में नयक, सिर्ध, गुग्युव तथा मृत मिथित सूप का निर्झेप करें। यण्य को अपने समीप रन्छें।

उनत निधि से मन्त्र के सिद्ध हो आने पर उसे आवश्यकतानुसार प्रयोग में लायें।

# स्त्री-रोग नाशक

स्तोत्र क्लोकः पश्चिस्त नाय भववङ्ग्रि सरोष्हाणा, भवतेः फलकिमपि सन्ततसिन्धतायाः । तन्मे त्यरेकश्चरणस्य शरण्य पूषाः स्वामी त्यमेव भूवनेऽत्र भवान्तरेऽपि ॥४२॥

स्वामा त्वमव भुवनात्र भवान्तरात्र ॥वशाः ऋद्वि—ॐ ह्रों अहं णमो इत्यिरत्तरो अणासवाणं अवसीणमहाण-साण।

मात्र-अ ही थीं बतीं एँ अई असिमानसा भूर्षुवः स्वः चक्रेयरी देवी सबरोग मिंद निंद स्टाँड वृद्धि कुरु कुरु स्वाहा ।

विधि—इस मन्त्र का नित्य १०८ बार श्रद्धापूर्वक जप करते से स्त्रियों से सम्बन्धित समस्त कठिन रोग दूर होते हैं तथा समस्त सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं।

ॐ हों अशरणशरयाय श्रीजिनाय नमः। यन्त्र-विधान



(स्तोत्र श्लोक सख्या ४२)

ऋद्धि—ॐ हीं अर्ह णमो इत्यि रत्त रोजणासए । मन्त्र—ॐ नमो भगवते स्त्री प्रमृत रोगादि शान्ति कुरु फुरु स्थाहा ।

गुण-इसके प्रभाव में नियमों का प्रदर रोग दूर होता है, रक्त-

स्राव क्य जाना है नथा गभ का प्राम्भन होता है।

साधन-विधि—किसी एकान्स-मान गे चित्र-विचित्र (रग-विरसी सुनी) आसन पर, उत्तर दिक्षा वी ओर मुँह करके बैठे तथा कदली फल (केला के फल) को माला नेकर, २१ दिनो तक नित्य १०६ की सख्या में श्रुद्धि-मन्त्र का जल नरे तथा निर्मूस अग्नि से लौग, कपूर, चरवन, इलायची, जिलारम एव चुल मिश्रित धूप का निक्षेप करे। यन्त्र को अपने समीप एवखे तथा पदावती देवी की सूर्ति का बुसुशी रग के बस्त्राभूपणीं से श्रुद्धार करे।

उक्त विधि में मन्त्र के सिद्ध हो जाने पर उसे आवश्यकतानुसार

प्रयोग में लाये।

# भय-नाशक एवं बन्धन-मोक्ष कारक

स्तोत्र-श्लोक—इत्थं समाहितधियो विधिवण्जिनेन्द्र सान्द्रोतसस्युलक कञ्चुकिताङ्ग मागाः । त्यद्विन्द्रीनमेलमुलान्धुज्यद्वलक्ष्याः य संस्त्यतं तव विभी रचयन्ति मध्या ॥४३॥

ऋदि—ॐ हीं अहं णनी वंदिमोअवाणं सम्वसिद्धाय वणाणं । मन्त्र—ॐ नमो भगवति हिस्मिवासिनि अस्तस्तमांसप्तियेन हयत-भंडसपद्दिष्ट्र तुह रणमते पहरणदुद्दे आयासमदि पायालमंहि सिद्धमंडि जोदणिमंडि सस्वमुहमंडि कज्जलपड्ड स्वाहा ।

विध-- कृष्णपक्ष को बस्टमी को ईशान दिशा को ओर मूँह करके इस मन्त्र का जब कर तथा काले छतूरे के बीजो के तेल का दोपक जला-कर, उससे नारियल के खोपरे में काजल पारें। उस काजल द्वारा कपाल पर प्रमुल का चिह्न बनाने तथा उसे नेत्रों में अंजने से सब प्रकार के भय दूर होते हैं तथा चित्त को उद्धिम्नता शान्त होती हैं।

🌣 ह्रीं चित्त समाधि सुरेविताय थीजिनाय नमः।

#### यस्त्र-विधान



60

(म्लोत्र एलोक संख्या ४३)

ऋद्धि-अ हों भहं गमी बंदि मोअ गाए।

मन्त्र-ॐ नमी सिद्ध महाप्तद्ध जगत् सिद्ध त्रेलीवय सिद्ध सहिताय कारागार बंधन सम रोगं छिन्द छिन्द, स्तम्भय स्तम्भय ज् भय ज् भय सनी-बांछित सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा ।

गुण-इसके प्रभाव से बन्दी बन्धन-मुक्त हो जाता है, रोग शान्त

होता है तथा अभोप्ट कार्य सिद्ध होते है।

साधन-विधि-किसी एकान्त स्थान में काले कम्बल के आसन पर, आम्नेय कोण की ओर मुँह करके बैठे तथा काले रग के मृत की माला लेकर १४ दिनो तक नित्य १००० की मरया में ऋदि-मन्त्र का जप करे एवं निर्धम-अग्नि में चन्दन, गुगुल तथा लालमिर्च मिश्रित ध्रूप का निक्षेप करें। यन्त्र को अपने समीप रवखें।

उक्त विधि में जब मन्त्र सिद्ध हो जाय, तब उसे आवश्यकतानुसार

प्रयोग में लायें।

रोग-शत्रु नाशक एवं व्यापार-वर्द्धक स्तोत्र व्लोक--जननयनकपुदचन्द्र प्रमास्वराः

स्वर्गं सम्पदो भुक्तवा। ते विगनितमसनितच्या

अचिरान्मीलं प्रपक्षते ॥४४॥ श्रुद्धि—ॐ ह्रीं अह्ँ णमो अन्त्वयमुह्वावयस्स बहुमार्ष मन्त्र—ॐ नट्टहुमयट्टाणे पणट्टकम्मट्ठनट्ठसंसारे । परमट्टिनट्टिजट्ठे अट्ट्रणाधीसरं वंवे ॥

विधि—रार्ह, नमक, नीम कं पेलें, कडवी तूमडी गुगुल—इन पाँचो बस्तुओं को एकप कर उसत मन्त्र से अ फिर पिछले प्रहर में नित्य ३०० बार हवन करने में रोग, का नाग होता है। जब तक कार्ये सिद्ध न हों, तब तक १ पाहिए।

🌣 हीं परमसांति विद्यायकाय श्रीजिनाय नः यन्त्र-विद्यान



(स्तोत्र श्लोक सच्या 🐗

ऋद्धि--ॐ हीं औं बलीं नमः।

मन्त्र—ॐ नेको धरकेन्द्र पद्मावतीसहिताय औं क्लीं ऐं अहं नमः ताः।

स्वाहा । गुण-इससे ब्यवसाय में साभ तथा धन की प्राप्ति होती है।

प्राचन क्यों न पान प्राच प्राचन का लाह ।

साधन कि ।

साधन कि ।

पूर्वाभिमुख कैंठ स्था भूँग को साल लेकर ४० दिना तक नित्य १००० की
सख्या में ऋदि-मन्त्र का जब करें तथा निर्धेण-अग्नि के पत्यन, कस्तूरा,
शिलारस एवं क्यूर मिथित धूप का निर्धेण करें। मन्त्र-जब की समूर्ण
अविधि में एकाशन तथा भूमि-सयन करें तथा यन्त्र की अपने समीप रक्ये।

अवधि में एकाशन तथा भूमि-सथन कर तथा यन्त्र का अपने समीप रक्छ । उक्त विधि से मन्त्र के सिद्ध हो जाने पर, उसे आवश्यकतानुसार प्रयोग से लावें ।

#### आवश्यक-ज्ञातव्य

श्रीमक्तामर स्तोत्र दिगम्बर तथा श्वेताम्बर—स्दोनो जैन-सम्प्रदायो मे समान रूप से मान्यता एव प्रतिष्ठा प्राप्त है। इमके रचयिता थी मानतुङ्ग आचार्य हैं, जिनका स्थित-काल राजा भोज के समय का माना जाता है।

विभिन्न कामनाओं को पूर्ति हेतु इस स्तोत्र को विभिन्न ऋदि तथा मन्त्रों के साथ प्रयोग में लाया जाता है। इस स्तोत्र के मन्त्र-साधन तथा मन्त्रों के साथ प्रयोग में लाया जाता है। इस स्तोत्र के मन्त्र-साधन तथा मन्त्र-साधन की विधिवों करूयाण मन्त्रि स्तार को भाति पृथक्-पृथक् न होकर एक ही है अर्थात् मन्त्र-यन्त्र साधना से पूर्य एक बार सम्पूर्ण स्तोत्र का श्रद्धा सिह्त पाठ करूँ, तदुपरान्त जिस काथं विशेष के लिए मन्त्र-साधना करानी हो, उससे सम्बन्धित स्तोत्र-स्तोन को एक मोटे कागज पर बहे-बहें असरों में सिखकर साधनास्थली में 'बखें, तदुपरान्त उससे पत्र को स्वणं, चांदी अपना तथि के पत्र पर खुदबाकर अपने समीप रखें, फिर 'साधन-विधि' के अनुसार ऋदि तथा मन्त्र का निश्चत सस्या में खप करें।

इस स्तीत्र की मन्त्र-यन्त्र साधना के समय भगवान् आदिनाय स्वामी की प्रतिमा को सम्मुख ग्यने से आरम-रक्षा होतो है। यो, प्रतिमा को मम्मुख रखना आवश्यक नहीं माना गया है।

इस स्तोत्र के जिन ऋढि-मन्त्रों के साथ जप-सख्या का उल्लेख नहीं हैं, उन्हें २१ दिन तक नित्य १००० की सध्या में जप कर सिद्ध कर लेना चाहिए। पूर्विभिमुख, पवित्र आसन पर बैठना तथा सफेद सूत की माला पर जप करना चाहिए।

#### सर्वविद्न विनाशक

हतोदः—मस्तामर प्रणत मौति मणि प्रभाणा-मुद्योतकं दक्षित पावतमो वितानम् । सम्यक् प्रणस्य जिनपाद युगं युगादा-यालस्यनं भवजले पतनां जनानाम् ॥१॥

व्हडि—ॐ हों अर्हणमो अरिहंताणं जमो किणाणं हां हों हुं हों हुः अप्ति आनुसा अप्रति चन्ने कट् विचयाय को कों नगः स्वाहा ।

मन्त्र- अ हां हीं हुं श्री क्ली ब्लूं की अ हीं नमः स्वाहा ।



साधन-विधि—पवित्रता पूर्वक नित्य १०० वार ऋदि-मन्त्र का जन करने तथा यन्त्र को अपने पास रखने में मब प्रकार के विध्न सथा उप४४ दूर होते हैं।

#### मस्तक-पोडा नाशक

क्लोक—यः संस्तुतः सकलवाड्मयतत्त्ववोधा दुद्दभूतः बुद्धि पदुभिः सुरलोकः नार्यः। स्तोश्रवंगित्तवयः चित्तः हर्रस्दारः स्तोध्ये किताहमिदि तं प्रयमं जिनेन्द्रम् ॥२॥ ऋद्वि—ॐ हों अर्ह णमो ॐ हो जिषाणं झों झों नमः स्वाहा । मन्त्र—ॐ हों औं क्सों ब्लूं नमः सकलार्य सिद्धीणं।



साधन-विधि—िकसी एकान्न स्थान में काल वस्त्र धारण कर, काले आसन पर पूर्वाभिमुत नो दण्डासन से बैठे तथा काली माला हाथ में लेकर २१ दिनो तक नित्य १०= बार अथवा ७ दिनो तक नित्य १००० की सख्या में ऋदि-मना का जप करने से क्षत्र नष्ट होते हैं तथा सिर-दर्द दूर होता हैं। मन्त्र साधन-काल में नित्य हवन करना चाहिए तथा दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। यन्त्र पास में रखने से क्षत्र की दृष्टि बन्द (नजर-बन्द) होती है।

## सर्व-सिद्धि दायक

श्लोक—मुद्वया बिनारिंप बिबुधार्नितराद पोठ स्तोतुं समुद्यतमिर्तिवगतत्रपोऽहम् । बालं बिहाय जलयंस्थितमिर्द्यवम्य-मन्यः क इच्छति जनः सहसा यहीतुम् ॥३॥

ऋदि—ः हों अहंगमो परमोहि त्रिगागं झों झों नमः स्वाहा । मन्त्र—ः हों भीं मतीं विद्धेष्मो बुद्धेच्य गर्वविद्धि दायमे प्यो नमः

स्वाहा। अन्ति भगवते परमतत्वार्यं भव कार्यसिद्धिः हां हीं हु हुः अस्वरूपाय नमः।



अभिमन्त्रित पानी के छीटे मुँह पर देने भे सब प्रमन्न होते हैं। तथा यन्त्र को पास रखने से त्रत्रु को नजर बन्द होती हैं।

# जल-जन्तु भय-मोचक

श्लोक—वश्तुं ग्रुष्यत् ग्रुष्य-समुद्र सारा द्वकान्तात् कस्ते क्षमः मुरगुरु प्रतिमो ऽपि बुद्धचा । कल्पान्त काल पवनोद्धतः नक वकं को वा तरोतुमलमम्बुनिधि मुकाम्बान् ।।४।। ऋढि—अ हों अहेंगानी सत्वोहि जिणाणं झों झों नमः स्वाहा । मन्त्र—अ हों श्रीं बलों जलवात्रा जलदेवताच्यो नमः स्वाहा ।



साधन-विधि—विसी एकान्त स्थान मे बैठकर, सफेद माला लेकर ७ दिनो तक नित्य १००० की संख्या में ऋडि-मन्त्र का जप कर तथा बन्त्र के कल देवताच्यो नमः स्थाहाँ इस मन्त्र द्वारा सात-सात बार एक-एक कंकडी को अधिमन्त्रित करने के बाद ऐसी २२ कर्कांच्या को पानी में टाल देने से उस जनावाय में मछितियाँ आदि जल-जीय नहीं आते । मन्त्र-जप के समय क्षेत पुष्प चढाने चाहिए। पृथ्वी पर शयन तथा एक बार भोजन करना चाहिए।

# नेत्र-रोग-हारक

स्लोक—सोऽहं तथापि तव पोक्तवशान्मुनीश
कतुं स्तवं वियतशिक्तरपि प्रवृतः ।
प्रीत्वाऽदमवीर्षमधिचायं मृत्री मृगेद्धं,
नाप्यति कि निजाशिक्षीः परिपालनार्थम् ॥११॥
ऋष्ठि—ॐ ह्रां अहं णमी अखेतीहि जिणाणं झाँ झाँ नमः स्वाहा ।
मान्य—ॐ ह्रां औं क्लों को सर्वेसेक्ट निजारणस्यः सुपास्यं प्रकेष्यो
नमी नमः स्वाहा ।



,क्षायन-विधि—िक वी एवान्त स्थान में पीने वस्त्र पहिन कर सपा हीते आसन पर बैठकर ७ दिनो तक नित्य १००० की मख्या में ऋदि-सन्त्र का जप करें तथा पीले रस के पुष्प चढायें एव निर्धूस-अग्नि में कुन्दरू मिश्रित एक का निर्धेष करें। यन्त्र को समीप रक्खें।

रंक्त विधि से मन्त्र के सिद्ध हो जाने पर आवश्यकता के समय जिस

व्यक्ति की आँख दुखतों हो उम दिन भर मुखा रखकर सायकाल २१ गतासों को उक्त भरन न अनिनित्तत कर, तबा बनासों को वानी में घोष कर रोगों व्यक्ति कर गाने व्यक्ति कर रोगों व्यक्ति का विनाद का मन्त्र में अधिमन्त्रित कर के छोटे उसकी मोखी पर मारे। उसके दुखरों हुई बोख छोक हो जाती है। इस मन्त्र में अमिएसिन कर को बुए अन्य जाशाय ने पारी म हाल देने में उसमें साल रंग के कोड नहीं पटने। यहि पह पढ़े हो तो नष्ट हो जाते हैं। साधनकाल में वस्त्र का अपने समीप रखना चाहिए।

# विद्या-प्रसारक

म्लोक—अस्पर्यतं युत्तवता परिहास ग्राम स्वद्भिनेतरेव मुझरीकुतते सक्तम्मात् । यक्लोकिल क्ति मध्ये मपुर्द विरोति सञ्जाप्रचारकत्तिका निकरंकहेतुः ॥६॥ न्या के स्वर्णे के स्वर्णे के स्वर्णे स्वर्ये स्वर्णे स्वर्णे स्वर्णे स्वर्णे स्वर्णे स्वर्णे स्वरं

साधन-विधि—िकमी एकान्त स्थान में लाल रस के आसन पर, लाल बस्त्र पहिनकर बैठे तथा २१ दिनों तक नित्य १००० को सख्या से मन्त्र का जप करे। यन्त्र को समीप रखें। पूजा के लिए लाल रस के पुष्त हो तथा कुन्दक मिश्रिन धूप का निर्देश-अपने से निक्षेप करें। साधना-काल में पृथ्वी पर शयन करे तथा केवल एक समय हो भोजन करें।

# -, ,, .-

क्षुद्रोपद्रव-निवारक

. ग्लोक-स्वरसंस्तवेन भव सन्तित सन्निबर्ट पापं स्वागल स्वयुपैति शरीरमाजाम् । आकान्त लोक मलिनोलमशेषमाशु सूर्वोगिन्निव झार्यसम्यकारम् ॥७॥ ऋडि-ॐ हों अहुँ पमी बोज बुटीणं झीं झौं तमः स्वाहा । मन्त्र-ॐ हों हं सो श्रां श्रों को कसी सर्व दुरित संकट स्रोपदस

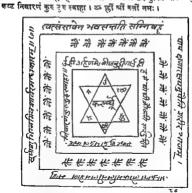

साधन-विधि--किमी एकान्त स्थान में हरे रस के आगन पर पूर्वा भिमुख बैठकर, हरे रस की माला लेकर, २१ दिनो तक निर्द्ध १०६ स ऋदिन्मन्त्र का जप करें। यन्त्र को समीप रक्ये। प्रन्त्र हरे रगका तथा

धप सोबान मिथित होनी चाहिए।

जनत विधि से मन्त्र सिद्ध हो जाने पर अभिमन्त्रित बन्त को गल में बौधने से सर्प का विषा उत्तर जाता है। यदि मन्त्र से १०८ बार अभिमन्त्रित कफड़ों को किसी सर्प के सिरपर मार दिवा जाय तो वह कीलित हो जाता है। यह मन्त्र सब प्रकार ने विषो को दूर करना है।

# वर्वारिक्ट योग निवारक

स्त्रोक—मस्त्रेति नाथ तथ संस्तवनं मध्ये भारम्यते तनुधियाऽऽपि तव प्रमायात् । चेतो हरिष्यति सत्तौ नतिनीदलेषु मुक्ताफलग्रुतिगुर्वति ानुद बिन्दुः ॥य॥

ऋदि—ॐ हों अहं णमो अरिहंताणं णमो पारामुसारिण हों हों

मनः स्याहा

सन्त्र—ॐ हां ह्रों हुं हीं हुः असि आउसा अप्रति चन्ने कर् विध-भाग मोर्ड मी स्वाहा । ॐ हीं सक्षमण रामचंद्र देव्ये नमः स्वाहा ।



साधन-विधि—किसी एकान्त स्थान में बैठकर, रीठा के बीज की माला लेकर २१ दिनो तक नित्य १००० का सब्या में मन्त्र का 'जप करें। यन्त्र को अपने समीव रक्खें। गुग्युल, घृत तथा नमक की ठली मिश्रित धूप का निर्मुस अन्ति में निर्दोष करें।

मन्त्र-सिद्ध हो जाने पर आवश्यनता के समय नमक की ७ ढसी क्षेकर उन्हें १० = बार मन्त्र से अभिमन्त्रित कर, उनके द्वारा किसी पीड़ित अंग को झाड़ा देने में पोड़ा दूर होती है। यन्त्र को अपने पास रखने से हर प्रकार के अध्यद दूर होते हैं।

-: 0 :--

### अमीप्सित प्रसदायक

क्लोक-आस्तो तद स्तवनमस्तमस्त दोयं स्वसंक्या ऽपि जगती पुरितानि हन्ति । दूरे सहस्रकिरणः कुस्ते प्रमेव, पुराकृष्य जसवाजि विकासमाञ्जिः॥६॥

ऋदि—ॐ हों अहं गमी अस्तिताणं गमी समिष्य होहेहराणं हों हों ननः स्वाहा । हीं हीं हुं हुः कट् स्वाहा । ॐ नमी ऋदिये नमः ।

मन्त्र—ॐ हीं श्री कीं क्वीं रः रः हह नमः स्वाहा। ॐ नमी कनवते जम सक्षाव हीं हुंनमः स्वाहा।



साधन-विधि—उनन मन्त्र हारा ४ करुडियो को १०८ बार अभि-मन्त्रित करके चारो दिखाओं से फेंक देने से मार्थ कोनित हो जाता है तथा चोर आदि किसी प्रकार का अय नहीं रहता।

# ककर-विध-निवारक

प्रतोक--मात्यद्भृतं भूवन भूवण भूतनाय भूतंपूर्णेर्मृति भवन्तमितिरुप्रनतः। मुल्या मवन्ति मवतो ततु तेन फिवा भूताधित य हह नात्मसमं करीति।।१०॥

ऋडि—ॐ हों बहूँ णमी सर्व बुढीणं ह्यों ह्यों नमः स्वाहा । मन्त्र जनमध्यान तो जन्मतो वा मनोत्हर्णं धृतावारिनोर्वाना क्षांता भावे अत्यक्त बुढान्मनो हम्स्ट्यूं ॐ हां हीं हीं हुः यो भी श्रं थः सिद्ध बुद्ध हुतार्थों मव मव वयद संपूर्णं स्वाहा । ॐ हीं बहुं णमो सन्नु विनासा-नाय जय पराजय उपसार्ग हराय नमः वयद सम्पूर्णं स्वाहा।



साधन-विधि-- किसी एकान्त स्थान में पीने रग के आमन पर बैठे तथा पीले रग की माला नेकर ७ अथवा १० दिनों नक नित्य १०० बार ऋढि-मन्त्र का जप कर। पीले रग के पुष्प चढाय तथा निर्धूम अग्नि में कुन्दुक मिश्रित मूप का निर्धेष करें। यन्त्र को अपने समीप रनेख।

उन्त विधि से मन्त्र-मिद्ध हा जाने पर शायश्यम ता ने समय १ तमक को बती येकर उसे १०० शर्म मन्त्र स शीममन्त्रित मर, खिलाने से भुता काटे का विष असर नहीं नरसा । यन्त्र का नुना द्वारा काटे गये व्यक्ति के पास खना चाहिए।

आकर्षण कारक एव वाछापूरक म्लोक- ष्ट्रट्वा भवन्तमनिमेय विलोकनीय नान्यत्र तोषमुपवाति जनस्य चसु । पीत्वा पयः शमिकर द्वृति दुःध सिन्धोः सारं जस जतनिष्ठे रसितु क इन्हेत् ॥११॥ ऋदि - ॐ हीं वह वमोपत्तेय बुद्धीन हरी हरी नमः स्याहा ।

मन्त्र—ॐ हीं श्रीं बत्तीं श्रां श्रीं कुमति निवारिप्ये महामापं नमः स्वाहा । ॐ नमो मगवते प्रसिद्ध रूपाय चित्त युक्ताय सां सीं सीं हां हीं हीं कों हों नमः ।



साधन-विधि—पृतित्र बस्त्र धारण कर, लाल रंग की माला हाय में लेकर २१ दिनो तक नित्य १०८ बार मन्त्र ना जप करे तथा निर्धूम-अग्नि में कुन्दरू की धूप दें।

नुस्त हिंधि से मन्त्र सिद्ध हो जाने पर आवश्यकता के समय स्नान स्त्र प्रविद्ध बृह्म धारण कर, सफेर रग की माला हाय में लेकर, खहे होकर १०इ बार मन्त्र का जप करे तथा बन्त्र को समीप रक्खें । धूप, दीप, नैवेद्य स्त्रा फ्ल से अन्नेता करें । इष्के प्रभाव संसाध्य-व्यक्ति का आकर्षण होता है और यह समीप चला सामा है । हस्ति-मदविदारक एवं वांछित रूप दायक श्लोक-पं: शान्तरागर्याचीनः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितिस्थितुवर्गकः सलामभूत । तावन्त एव खतु तेज्यणवः पृथिव्यां यसे समानगवरं न हि स्पमस्ति ॥१२॥

यत्त समानमपर न हि रूपमास्त ॥१२॥ ऋद्वि---अ हो अह णमो वोही बुडोण झाँ झाँ नमः स्वाहा । सन्य---अ आं आ अ अः सर्व राजा प्रजा मोहिनी सर्वजन बश्यं हुए

कुए स्वाहा । ॐ नमो भगवते अतुल वल पराकनाय आवीश्वर यक्षाधीष्ठाय हाँ

हों नमः। গুলু সাম বলা जिन्धर्मचिन्ताय शों को र हो नमः।



साधन-विधि—किमी एकान्त स्थात मे लाल रग के आसन पर पूर्वा-भिमुख मैठें तथा लाल रग को माला लेकर ४२ दिन तक नित्य १००० की सख्या मे ऋदि-मन्त्र वा जप करे तथा दशाग धूप से निर्धम-जिग्न मे हवन करें। यन्त्र को असे समीप रख्डें।

उनन विधि से जब मन्त्र-सिद्ध हो जाय, तब आवश्यकता के समय इस मन्त्र में १०= बार अभिमन्त्रित-तैल हाथी को पिला देने से उसका मद उत्तर जाता है। प्रयोग के समय यन्त्र को अपने पास रखना चाहिए।

# सम्पत्ति-दायक एवं शरीर-रक्षक

स्तोक--वन्त्रं यव ते सुरनरोरम् नेत्रहारि निःशेष निकित जमत्तिप्रत्योपमानम् । दिम्बं कतन्द्र् मस्तिनं क्व निज्ञाकरस्य यद्यासरे भवति पाण्डु पताकाकरस्य ॥१३॥ ऋडि--ॐ हीं शहें पामो ऋजुमदोणं क्वॉं क्वॉं नमः स्वाहा । सन्त्र--ॐ हीं श्रीं हंसः हों हां द्वां द्वां द्वां कोहनी सर्वजनवस्यं कुठ

कुर स्वाहा । ॐ माना अस्ट सिद्धि की हुनै ह्स्स्ट्यू बुबताय नमः । ॐ नमो भगवने सौजान्य रूपाय होने नमः ।



साधन-विधि-किसी एकान्त स्थान मे बैठकर, पोली माला नेकर ६ तो तक नित्य १००० को सख्या में ऋदि-मध्य का जय करे तथा निर्मुम-अनि में कुन्वस् की घुप दे। पृथ्वी पर शयन नथा दिन में एक बार आहार करें। यन्त्र को सभीप रखे।

े उनत विधि से मन्त्र के सिद्ध हो जाने पर आवश्यकता के समय ७ कवडियाँ लेकर, उनमें से प्रत्येक को १०८ बार मन्त्र में अभिमन्त्रित कर वारो दिशाओं में पेक दे। इसने प्रभाव से मार्य में किसी प्रकार का प्रय नहीं रहता तथा चीर चीरी नहीं कर पाता।

### आधि-व्याधि-नाशक

हत्तेक--सम्पूर्ण मण्डल शशाजु कलाकलाय गृद्धां गुणास्त्रिनुवान तय लष्ट्यपन्ति । ये स्रिथितास्त्रिन्तावीस्त्रम् नायनेक, कस्तान् निवारति त्वचरती व्येट्टम् ॥१४॥ ऋदि---ॐ हीं सह णमी विपुल मदीणं धर्में डॉं नमः स्वाहा । सन्त्र---ॐ नमो भगवती गुणवती महामानती स्वाहा ।



साधन-विधि-चन्त्र को समीप रनवे तथा ७ ककस्थि लेकर प्रत्येक को उन्त भन्त्र से २१ बार अभिमन्त्रित करके चारो दिशाओं से फेंक दें। .सके प्रभाव में व्याधि, शत्रु आदि का भय नहीं रहता। वान रोग नष्ट होता है तथा लक्ष्मों की प्राप्ति होती हैं।

## सम्मान-सौभाग्य सम्बर्ख क

प्रलोक-चित्रं किमन्न यदि ते निवसाञ्चनाधि-नीतं मनार्गाप मनो न विकारमार्गम् । कत्यान्तकाल मठना चितराचतेन कि मन्दराक्षिशिखर चित्तत कदाचित् ॥१४॥

नानसा त्वाहर । ॐ नमो ऑस्ट्रिय बस पराक्रमाय मर्यार्थ काम रूपाय हीं हीं को थीं

नमः ।



साधन-विधि—लाल रंग के बासन पर पूर्वाभिमुख बैठकर तथा लाल रंग को माला लेकर १४ दिनों तक नित्य १००० की संख्या में ऋदि-मन्त्र का जप करे तथा निर्धूम-अग्नि में दक्षांय धुप का निर्क्षय करें। भोजन दिन भर में केवल एक बार करें। यन्त्र को समीप रन्खें।

जनत विधि से मन्त्र के सिद्ध हो जाने पर आवश्यकता के समय तैल को २१ बार उन्हें मन्त्र से अधिमन्त्रित कर अपने मुँह पर लगाने से राज-दरबार में सम्मान मिलता है तया सौभाग्य एवं लक्ष्मी की वृद्धि होती है।

#### ~: : :--सर्व-विजय रायक

म्लोक-निर्देष वर्तिरवर्षाज्ञ तैसपूरः । कृत्स्यं जगरत्रविमदं प्रकटो करोपि । गन्यो न जासु मस्तां चलिताचलानां दीपोऽपरस्त्वमति नाय जगरत्रकाशः ॥१६॥

ऋदि—ॐ हों अहँणमो चउदसपुत्वीणं झाँ झाँ नमः स्वाहा । मन्त्र—ॐ नमः सुमंगला सुत्तीमानाम देवी सर्वसमीहितापं सर्व वदा भृ'खलां कुर कुर स्वाहा ।



साधन-विधि-हरेरंग को माना लेकर १ दिनौ तक निरय १००० की संख्या में ऋदि-मन्त्र का जप करें तथा निर्धूम-अग्नि से कुन्दरू की धूप हैं। सन्त्र की समीप रक्खें।

उनत विधि से मन्त्र के सिद्ध हो जाने पर आनश्यकता के समय १०८ बार मन्त्र को जप कर सथा यन्त्र को साथ लेकर राजदरदार मे जाने से झत्रु का भय नहीं रहता। प्रतिपक्षी की हार होती हैं तथा स्वय को विजय मिलती है।

#### --: ° :--

# सर्व-रोग निरोधक

श्लोक—नास्तं कवाचिद्रुपयासि न राहुगम्यः स्पय्डोकरोषि सहसा युगपञ्जगन्तः। नाम्मोधरोदर निरुद्ध महाप्रमावः सूर्यातिशायिमहिमाऽसि मुनोग्ड सोके ॥१७॥

भूबातसायमाहुनाअस जुनाय साम गर्दुना ऋदि—ॐ ह्री अहै बस्नो अट्टांग महाणिमित्त कुशलाणं झौं झौं नमः

स्वाहा । .

मन्त्र—ॐ नमो णिन ऊण अहे नहुं सुद्र विघट्टे सुद्र पीडां जठर पीडां पंजय मंजय सर्व पीडा सर्व रोग निवारण कुर कुर स्वाहा । ॐ नमी अजित शत्र पराजयं कुर कुर स्वाहा ।

अस्त कराविद्यपासि व राह प्रम्यः की अर्थिता प्रदेश परिवर्गित्यकुराजाणं । अर्थिता प्रदेश प्रमास्त्रिक प्रमास्त्र प्रमास्त्रिक प्रमास्त्र प्रम साधन-विधि—सफेद रग की माला लेकर ७ दिनो तक नित्य १००० को संहया मे ऋदि-मन्त्र का जप करें तथा निर्धूम-अग्नि मे चन्दन की धूप का निर्क्षेप करें। यन्त्र को समीप रवखें।

डक्त विधि से मन्त्र के सिद्ध हो जाने पर अब्दूते जल को २१ आर अभिमन्त्रित करके रोगों को पिलाने में पेट की असहा पीड़ा, बामु सूल, गोला आदि रोग दूर हाँ जाते हैं। यन्त्र को रोगी के पास रक्यें।

# -- 0:--

# शत्रु-सैन्य स्तम्भक

क्ष्मेक—नित्योदयं दिलतः मोहः महान्यकार गम्यं न राहु बदनस्य न वारिदानाम् । विद्यालते तथ पुलाब्जमनस्य कान्ति विद्योतयज्ञगदपूर्वं शहाङ्क् विम्बयः ॥१८॥

ऋडि-ॐ हीं अहं शमी बिउयण यहि पताण हार्रे हाँ नमः स्वाहा।

मन्त्र—ॐ नमो भगवते जय विजय मोहय मोहय स्तंत्रय स्तंत्रय स्वाहा ।

ॐ नसो शास्त्रज्ञान बोधनाय परमाँढ प्राप्ति जसंकराय हो हीं झीं श्री नमः। ॐ नसो भगवते शत्रुसैन्य निवारणाय य यं यं क्षुर विष्वसनाय नमः। वर्ती हीं नमः।

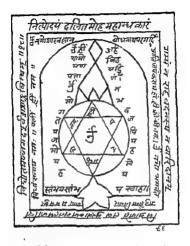

साधन-विधि-जाल रग की माला लेकर ७ दिनो तक नित्य १००० की सब्या में मन्त्र का जप करें तथा निर्धूम-अधिन में दशाग धूप का निर्केष करें । दिन में केवल एक बार भोजन करें । यन्त्र को समीप रक्खें ।

उबत विधि से मन्त्र के सिद्ध ही जाने पर आवश्यकता के समय १०६ बार मन्त्र का जप करने तथा यन्त्र को पास रखने से शत्रु की सेना का स्तम्भन होता है।

#### ( 388 )

#### उच्चाटनादि रोधक

क्लोक:—िक शर्वरीषु श्रीधनाऽहिं विषस्यता था पुरमन्मुखेन्द्र दिस्तीयु तमस्सु नाय निय्पश्चशासिवनशासिनि जीवसोके कार्ये क्रियक्जल धरैजेंसमार नम्नै: ॥१९॥



ऋढि—ॐ हीं अहं पमी विज्ञाहराणें औं हों नयः स्वाहा । मन्त्र—ॐ हां हों हुं हुः यक्ष हों वयद नमः स्वाहा । साधन विधि—उत्तर ऋढि-मन्त्र का १०८ बार जप करने तया यन्त्र

पास रखने से दूसरों के द्वारा किये गये मन्त्र, विद्या, जाडू, टोना, मूठ आदि का असर ाही होता सवा उच्चाटन का भय नही रहता।

#### सन्तान-सम्पत्ति-सौभाग्य प्रदायक

क्लोक—ज्ञानं यया स्वयि विभाति कृतावकाश नैर्वं तथा हरिहरादियु नायकेषु। तेजः स्कुरम्मणिषु याति ययामहत्त्व नैव तु काचशकसे किरणाकुसेऽपि॥२०॥

ऋदि—ॐ हीं अहं णनो चारणाण हमें हमें नवः स्वाहा । सन्त्र—ॐ क्षां कीं कूं कः सन्तु भव निवारणाय ठः ठः ननः स्वाहा । ॐ नमो भगवते पुत्रायं सौरय कुरु कुरु स्वाहा । हीं नमः ।



सायन-विधि—उनत मन्त्र को १०८ बार अपने तथा यन्त्र को पास रखने से धन समा सन्तान की प्राप्ति होती है। सौमाम्य एव बुढि को वृढि होती है तथा विजय प्राप्त होती है।

#### सर्व सुख-सोमाग्य साधक

वतोकः—मन्ये वरं हरिहराह्य एव हृष्टा हृष्टेषु येपु हृदयं त्वयि तोषमेति । कि वोक्षितेन मक्ता भूवि येत आन्यः कित्वत्मनो हृरति ताव मवान्तरे ऽपि ॥२९॥

श्चाद्धि—ॐ ह्रों अर्हुणको पशस्त्रक्षणां क्रों क्रों समः स्वाहा । सन्त्र---ॐ नसः की माणिश्चद्व जय विजय अपराजिते सर्व सीभाग्यं सर्प सीरुपं कृद कृद स्वाहा ।

**ॐ नमो प्रगवते शत्रुप्तय निधारणाय नमः ।** 

| 113611    | तन्य वर्ष  |            |                | य र      | य हु |       |      | 2,     |
|-----------|------------|------------|----------------|----------|------|-------|------|--------|
| Ash       | : آ        | _          | _              | रे झं झं |      |       |      | A B    |
| Hall      | 8          | र्ने       | Ħ              | मो       | 7/   | EF 73 | والم | 4      |
| 011       | 6.6        | d <u>e</u> | वार            | णा       | #    | 18    | 777  | ğ.     |
| 4         | S, E       | Þ          | ijo <u>t</u> a | 4        | 왹    | er er | \$   | \$     |
| 11 63     | B          | H          | E              | 15       | 34   | 48    | MIN  | 200    |
| Peternia. | \$         |            |                | ا ور     |      |       | 3    | \$     |
| 18        | . spelle . |            |                | A DE     |      |       |      | 1      |
|           | CELE .     | P. C. S.   | the T          | W. REPE  | FFU  | .5 .7 | 4    | لــــا |

साधन-विधि—उनत मन्त्र को ४२ दिनों तक नित्य १०८ बार जपने तथा यन्त्र को अपने पास रखने से सब लोग अपने अधीन रहते हैं तथा सुख-सीमान्य की वृद्धि होती है।

#### भूत-पिशाच-बाधा-निरोधक

क्लोक—स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतं रत्यदुषमं जननी प्रसूता । सर्वादिषो बर्धात भानि सहस्रर्रोहम प्राप्वेय दिग्जस्यति स्फुरदंगुजासम् ॥२२॥

ऋदि-ॐ हीं अहं णमो आगासनामिनं झों झी नमः स्वाहा ।

मन्त्र—ॐ नमो थी बीरेहि ज्ंभय ज्भय मोहय मोहय स्तंभय स्तमय अवद्यारणं कुद कुद स्वाहा ।

साधन-विधि—जिस व्यक्तिको डाकिनी, शाकिनी, भूत, विशाध, पुढेल आदि लगे हो, उसे उक्त मन्त्र द्वारा २१ वार अभिमन्त्रित हुत्दीको गाँठ चवानेको दॅतया यन्त्रको गले मे बाँध दें तो उक्त सभी दोय दूर हो जाते हैं।



#### प्रेस-बाघा-नाशक

इतोवः—स्वामामनीन पुनयः परमं पुमास मादित्यवर्णममतं तमभः परस्तात् । स्वामेव सम्प्रगुपलभ्य जपनिन मृत्यु नान्यः शिवः शिवपदस्य पुनीन्द्र पन्याः ॥२३॥

ऋदि-ॐ हीं अहँ णभी आसी विसाण ध्रों ध्रों नमः स्वाहा । मन्त्र-ॐ नमो भगवती जयायती मम सभीहितायै मोक्ष सीख्यं कुर

कुर स्याहा । ॐ ह्वाँ श्रीं क्लीं सबैं सिद्धाय श्रीं नमः ।

| 112311 | त्वाः | गमः  | गुन्ति सुन्     | नपः यस्म         | ं पुर्मा र  | 7-   |                |
|--------|-------|------|-----------------|------------------|-------------|------|----------------|
| 112    |       | £.   | भें अहींग       | में। आसी         | विसाणं      | 1    | .  #           |
| 5      | 6     |      | <del>₹</del> ₹₹ | -                | * * * *     |      | F 52           |
| de.    | tare  | **** | £               | <del>2</del> €1. | क्री:       | 3.   | 3 8            |
| وبعز   | 6     | .p.  | 索               | न                | र्वा        | 4.   | WIEL           |
| 200    | 8     | 4    | 4               | मृ               | ঞ           | 4.   | 200            |
| D. 16  | .₽    | *    | Æ               | #                | \$          | 14:  | 4113           |
| th:    | *     |      | 777             | <u>}</u>         | 2222        | -4.  | 3              |
| Hett.  |       |      | <del>- ъ</del>  | Ed to 3          | iller H     | H    | . 121          |
|        |       | F    | Re Host         | THO PACE         | oh lett 1 H | - DH | η <sub>ν</sub> |
| L_     |       |      |                 |                  |             | •    | ₹£             |

साधन-विधि—सर्वप्रथम उन्त मन्त्र को १०८ बार जप कर अपने गरीर की रक्षा करें, तदुपरान्त जिस व्यक्ति को प्रेत-बाधा हो, उसे उन्त मन्त्र द्वारा झाड़ा दें तथा यन्त्र को सभीप रक्खें तो सब प्रकार की प्रेत-बाधा दूर हो जाती हैं।

## .सरोरोग-नाशक

म्लोक-स्वामध्ययं यिपुमचिनस्यमसंस्थमाद्यं
सह्याणमीरवरमनस्तमनङ्ग केतुम् ।
योपोश्यरं धिवत योपभनेकमेकं
स्नानस्वरूपमनसं प्रवहित सन्तः ॥२४॥
श्रृद्धि-ॐ हों सह जमो विद्वि विद्याणं श्रों हों तमः स्याहा ।
मन्त्र-स्थावर जयमं वाद्यकृतिमं सकल विर्यवद्गमयतेः सप्रमणीमतायये द्वर्ष्टिष्यपान् मुमीन् ते बङ्गमणस्वामी सर्थ हितं कुष्ठ कुष्ठः स्याहा ।
ॐ हो हीं हैं ,हः असि आनुसा झों झों नमः स्याहा ।



साधन-विधि—इस मन्त्र द्वारा २१ बार अभिमन्त्रित की गयी राख को दुखते हुए सिर पर सगाने तथा यन्त्र को रोगी-व्यक्ति के पास रखने से सभी गिरोरोग दूर ही जाते हैं। मन्त्र का प्रतिदिन १०० सार जप अवस्य करते रहना चाहिए। म्लोक-मुद्धस्त्वमेय विवृधाचितवृद्धिबोधात

#### दृष्टि-दोय-निवारक

स्वं मञ्जूरोऽसि भुवनत्रय सङ्कुरस्वात् । धातासि धोर मिवमार्गविधेविद्यानात् स्यवतं स्वमेव सगवन् पुरुपोसमोऽसि ॥२४॥ ऋडि—ॐ हों अहं जानो जग्गतवाणं झों झों नम. स्वाहा । सन्द—ॐ हों हों हुं हों हः असि आखसा झों झों नमः स्व

मृत्य - अ हा अह जमा उपातवाच द्या द्या नमः स्वाहा। मन्त्र - ॐ हो ही हूं ही हः अति आवता द्यों द्यों नमः स्वाहा। ॐ नमो भगवते जय विजय अपराजिते सर्व सौमाग्य सर्व सौद्यां कृद कृद स्वाहा।



साधन-विधि—उनत मन्त्र की ६/०४त सब्या में आराधना करने तथा यन्त्र को अपने पास रखने से दृष्टि-दोष (नजर) उत्तर जाता है तथा आराधक पर अग्नि का प्रभाव भी नहीं होता।

#### आधासीसी-पीड़ा विनाशक

क्लोक—तुम्पं नमस्त्रिषुवनाति हराय नाय तुम्पं नमः क्षितितलामसभूषणाय । तुम्पं नमस्त्रिजनतः परमेश्वराय तुम्पं नमो जिन मवोवधि शोषणाय ॥२६॥

ऋदि—ॐ हीं अहंणमो दित तवाणं ध्री ध्री नमः स्वाहा।

मन्त्र—ॐ नमो हीं शींथसीं ह्रंह्रंपरअन शांति ब्ययहारे जयं कृदकृदस्थाहा।



साधन-विधि—उनत मन्त्र द्वारा १०८ वारलिममन्त्रित तैल को सिर पर लगाने तथा पन्त्र को पास रखने से बाधासीसी आदि सब प्रकार के सिर-दर्द दूर हो जाते हैं तथा अधिमन्त्रित तैस को मासिश करने एवं अभिमन्त्रित दूध को पिसाने से प्रसूता स्त्री को बीघ्र प्रसब होता है। —: ०:—

#### शत्रु-नाशक

श्लोक—को विस्मयो ऽत्र यदि नाम गुनैरसैर्प स्त्यं सभितो निरचकासतया गुनीस। दोपैरुवास विविधालय जातगर्वैः स्वप्नान्तरे ऽपि न कदाचिदपीक्षितो ऽसि ॥२७॥

ऋडि--ॐ हों अहं णमो तत्ततवार्ण झों झों नमः स्वाहा । मन्त्र--ॐ नमो चर्त्रवरी देवी चक्रधारिणी चक्रण अनुकूलं साधय साध्य शत्रनम्बत्य उन्मुलय स्वाहा ।

ॐ नमो भगवते सर्वायं सिजाय सलाय हों श्री नमः।

| _       | _      |        |        |        |      |      |                   |      |       |        |
|---------|--------|--------|--------|--------|------|------|-------------------|------|-------|--------|
| 100     | को दि  | _      | पेर इन | _      |      |      | <del>गैर</del> के | _    |       |        |
| 116     |        | र्हे ई | ने अरह | गमें।  | तत्त | वाणं | ार्ज न            | में। |       | 72     |
| 13/51   |        |        | GT     | J7     | 7    | J (  | ř                 |      | 43    | #      |
| A16.    | "      | ij     | र्न    | 7      | मो   | ¥    | ग                 | §.   | Zarl) | 1160   |
| allag   | £47.67 | T 53   | (c)    | खा     | य    | द्वी | ą                 | 8    | 8     | से दिन |
| 7.7.55  | 7 626  | 9.     | 4      | :#     | Fe   | 400  | 4                 | St.  | 2386  | 19101  |
| 4ء4     | 3.40   | .₽     | 瑶      | #4     | 3    | #    | 4                 | Şį.  | - Aug | 7 7    |
| (della) |        |        | 40     | ₽      | Tu   | Þ    | 'n                |      | Sales | 3      |
| 1       | _ ,    | ne's   | -DE    | (E 12) | 1//Ł | anu  | ट क्य             | Cre  | 4     | 3      |
| \ `     |        | ż      | ple A  | ו מוני | htt: | JAN. | 121               | 200  | 'nξ   |        |
|         | _      |        |        |        |      | _    |                   |      | 201   | , –    |

साधन-विधि—काले रंग की माला पर २१ दिनो तक नित्य १००० की संख्या मे मन्त्र का जप करने, काली मिर्च का होय करने तथा दिन मे कैयल एक बार अलोना (बिना नमक) का भौजन करने से मन्त्र सिद्ध हो जाता है। यन्त्र को अपने समीप रखना चाहिए।

उक्त विधि से मन्त्र के सिद्ध हो जाने पर यन्त्र को पास रखने से शत्रु कोई हानि नहीं पहुँचा पाता।

#### सर्व-मनोरथ पूरफ

श्लोक—उन्बेरशोकतरु संपितमुन्धशृक्ष भाभाति रूपममलं भवतो नितान्तम् । स्पष्टोल्लसिकरणमस्त तमो वितान विम्बं रवेरिव पयोधर पार्स्वर्धित ॥२८॥

ऋद्धि--ॐ हों अहं षमो महातवाणं झों झों नमः स्वाहा ।

मन्त्र—ॐ नमो भगवते जय विजय जुंभय जुंभय मोहय मोहय सर्व तिद्धि संपत्ति सौख्यं कुरु फुरु स्वाहा ।



साधन-विधि—उक्त सन्त्र की नित्य आराधना करने तथा यन्त्र को अपने पास रखने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। सुख, विजय तथा व्यवसाय मे साभ की प्राप्ति होती है। सभी मनोरष पूर्ण होते है।

#### नेत्र-पीड़ा निवारक

श्लोक-सिहासने मणिमयुक्ष शिक्षा विचित्रे विभाजते तव यषुः कनकाषदातम् । विम्यं विषद् चित्तसदगुलताबितानं तुङ्गोदयाद्विशिरसीय सहस्ररमेः ॥२६॥

ऋदि-ॐ हों अहं जमी घोर तबावं हतें झों नमः स्वाहा ।

मन्त्र--ॐ णमो णिम क्रणपास विसहर फुलिंग मतो विसहर नाम-रकारमसो सम्बसिदिवीहे इह समरंसाणमञ्जे जागईकप्युमण्य सम्बसिदि ॐ नमः स्वाहा ।



साधन-विधि—उक्त मन्त्र द्वारा १०८ वार अभिमन्त्रित पानी पिलाने तया यन्त्र को पास रखने से दुखती हुई आँखें अच्छी हो जाती हैं तथा विच्छू का विष उत्तर जाता है।

#### शत्र-स्तम्भन कारक

श्लोक-कुन्वाबबात चलचामर चारु शोधं विम्राजते तव वपुः कलघौतकान्तम् । उद्यञ्ज्ञाञ्च शुचिनिश्चर वारिधार मुज्वेस्तरं सुरगिरेरिव शातकीन्मम् ॥३०॥

ऋदि—ॐ हों आहें गमो घोर गुणाणं झों झों नमः स्वाहा । मग्य—ॐ नमो अहे महे शुद्र विष्टे छुबान् स्तंमय स्तंमय रक्षां कुरु कुरु स्वाहाः।



साधन-विधि—उन्त ऋदि-मन्त्र को आराधना करने तथा यन्त्र को पास रखने से क्षत्रु का स्तम्भन होता है तथा मार्ग में चोर, सिंह आदि का भय नहीं रहता।

#### राजसम्मान-प्रदायक

व्लोक—छत्रश्रयं तब विद्याति शशाद्धकान्त-मुम्बे:स्थितं स्विगतमानुकरप्रतापम् । मुक्ताफल प्रकर जाल विद्वृद्ध शोभं प्रस्यापयत् प्रिजगतः परमेश्यरत्वम् ॥३१॥

ऋडि-ॐ हों अहं णमो घोर गुणपरककमाणं श्रों झों नमः स्वाहा ।

मन्त्र—ॐ उवसागहरं पासं बंदामि कम्मघणमुक्तं विसहर विसणि-र्णासिणं संगल कल्लाण आवासं ॐ ह्वाँ ननः स्वाहा ।



सायन-विधि--उनन मन्त्र की आराधना नवा यन्त्र को पास रखने मे राजदरवार मे सम्मान मिलता है तथा दाद-खाज आदि वे कष्ट दूर हो जाते हैं।

#### संग्रहणी-निवारक

म्लोक—गम्भीरतार रव पूरित विग्विमाय हर्ष्टमीश्वय सोक गुभसङ्गम भूतिदसः । सदम्राज जयकोयण घोषकः सन् से बुन्दुभिष्टबेनित ते यश्वसः प्रवादां ॥३२॥ ऋदि—ॐ हीं अहे जानो घोरगुणवमचारिणं झों झों नमः स्वाहा । माश—ॐ नमो हां हों हुं हीं हुः सर्वदोव निवारण पुर हुरु स्वाहा । सर्वतिद्विद्विद्वां बांछो कुरु कुरु स्वाहा ।

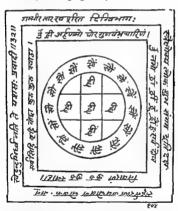

साधन-विधि—उक्त मन्त्र द्वारा नकारी कन्या के हाथ से कते हुए सुत को १०८ बार अभिमन्त्रित कर, उसे रोगो-व्यक्ति के गले में बौधने तथा यन्त्र को पास रखने से सब्रहणी आदि सभी उदर-धिकार नष्ट हो जाते हैं।

#### सर्व-ज्वर संहारक

ब्लोक-सन्दार सुन्दर न मेर सुपारिजात सन्तानकादि कुसुमोत्कर दृष्टिरुद्धा । गन्धोदिबन्दुगुभ मन्दमस्द्रपाता दिय्या विवः पतित ते वचलां ततिर्दा ॥३३॥

ऋढि—ॐ हीं बहें षमो सब्दोसहिश्ताणं हाँ हाँ नमः स्वाहा । मन्त्र—ॐ हीं हीं श्रीं नतो ब्लूं प्यानिसद्धि परम योगीस्वराय नमी नमः स्वाहा ।



साधन-विधि—चनारी कन्या के हाथ से काते गये सूत को जबत ऋदि-मन्त्र से २१ बार अभियन्तित कर, जसका बडा बॉधन, झाडा देने तथा यन्त्र पास मे रखने से इकतरा, तिवारी आदि सभी ज्वर दूर हो जाते है। दस किया मे यूत तथा मृगुल मिश्रित धूप का निर्धूम-अभिन मे निक्षेप करता नाहिए।

#### गर्भ-संरक्षक

श्लोक—गुम्मत्प्रमा बलय पूरि विभा विभोत्ते सोकत्रये शृतिमतां शृतिमाक्षियन्ती । प्रोश्चिद्वाकर निरन्तर पूरि संख्या दीरवा जवत्यपि निशामपि सोमसौम्याम् ॥३४॥ ऋडि—ॐ हों अहें जनो खिल्लो सहि पत्ताणं हों हों नमः स्थाहा । मन्द्र—ॐ नमो हों वीं बनों एँ हों पद्मावर्त्य दैव्ये नमो नमः स्वाहा ।

ॐ व च य म ह्रांहीं नमः।



सामनिर्विधि—कुनुमी रग से रगे हुए कच्चे सूत को उक्त ऋहि-मन्त्र द्वारा १०८ वार अभिमन्त्रित कर, उसे मुग्गुल की घूप देकर गर्भवती स्त्री के गले में बौध देने तथा यन्त्र को पास रखने से असगय में गर्भ नहीं गिरता।

#### ईति-भौति-निवारक

विभागणेष्टः सद्धमं तत्त्व कथनेक पदुस्थितीस्थाः। दिव्यव्यनिमेवति ते विश्ववाधस्य प्राथास्यमाव परिकास गुणैः प्रयोज्यः ॥३४॥ फ्ट्रीत---अहाँ आहे लगो अज्ञो सहिष्याणं झौं झौं नसः स्वाहा । सन्य---अम् हाँ आहे लगो अज्ञो सहिष्याणं झौं झौं नसः स्वाहा ।

अमृत स्नाविणी अमृतं भव भव वयट् सुधार्य स्वाहा । ३४ तमो पत्रपमन सर्वशत्याण मूर्तये रक्ष रक्ष नमः स्वाहा ।



साधन-विधि—इस मन्त्र की आराधना स्वानक (मन्दिर जो) मे करें तथा यन्त्र का पूजन करें। मन्त्र की आराधना करने तथा यन्त्र को पात रखने से दुर्जिस, चोरी, मरी, ईति-भीति, मिरगी, राज-मय आदि सभी कर्टों से छुटकारा मिनता है।

#### लक्ष्मी-प्रदायक

श्लोक---जिन्नहोसनवपङ्कव पुञ्जकान्ति पर्युल्लसम्बन्धमूल शिक्षामिरामौ । पार्वौ पर्वानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्तः पद्मानि सत्र विबुद्याः परिकल्पर्यन्ति ॥३६॥

त्रहि-अ हीं अहं जमो विच्यो सहिपताणं हताँ हतीं नमः स्वाहा ।

झन्त्र—ॐ हों ओं किल कुड दंड स्वामिन् आगच्छ आत्म मंत्रान् आकर्षय आकर्षय आत्ममंत्रान् रक्ष रक्ष परमंत्रान् छिव छिव समीहित कुव कुढ स्पाहा ।

| मिन महरू  | 5 P-    | नद्रहेमः<br>द्वीअर्ह | नव पहु छ  | न पुञ्ज व<br>नेस्मिट पत्त | -      | f, a                 |
|-----------|---------|----------------------|-----------|---------------------------|--------|----------------------|
| Rosman    | 230055  | Ŧ                    | <u>zi</u> | <b>E</b>                  | श्री:  | Sales Control        |
| ur. a     | 80.20   | म                    | -हां      | ₽ P                       | वलीं   | हंड स्वात<br>संस्थान |
| 193       | Terest. | च                    | -€:       | -ZE                       | *      | विकास                |
| द्याति तथ | 126.27  | म ।                  | य         | 7                         | Ē      | See Par              |
| F         | W       |                      |           | ग्राहर क्षेत्र            |        |                      |
|           |         | # h. 2               | FED K     | P PF                      | Prze ( | SIE.                 |

साधन-विधि—इस यन्त्र का साल पुष्पो के द्वारा १२००० की सच्या में अप करें, साथ हो बन्त्र का पूजन भी कर। इस म्हन्धि-मन्त्र की आराधना करने तथा यन्त्र को पास रखने से सम्मत्ति का लाभ होता है।

### दुष्टता-प्रतिरोधक

प्रतोक—दृत्य यथा तथ विभूतिरभूज्विनेज धर्मोपरेशनविधी न तथा परस्य। यादक् प्रभा विनक्षतः प्रहृतान्यकारा, तादक् भुतोग्रहृगणस्य विकासिनोऽषि ॥१७॥ ऋदि—ॐ हों अहं णभी सब्बो सहिपत्तार्थं हर्गें हर्गें नमः स्वाहा। माभ—ॐ नगो भगवते अप्रतिचक्ते ऍ व्सों ब्लूं ॐ हों मनोबांछित सिद्धंयैः नमो ममः। अप्रति चक्ते होंं ठः ठः स्वाहा।



साधन-विधि—उन्त ऋदि-सन्त्र द्वारा २१ बार अभिमन्त्रित जल के छोटे मुँह पर मारने तथा यन्त्र को पास रखने से दुर्जन व्यक्ति वशीभूत होता है तथा उसकी जिह्वा स्तम्भित हो जातो है।

### हस्ति-मद-भंजक तथा सम्पत्ति वर्ड क

श्लोक—श्च्योतन्मदाविल विलोल कपोलमूल मत्त्रभ्रमद् ध्रमर नाट विदृद्ध कोपम् । ऐरावताभिमभुद्धतमापतन्त इष्ट्वा भय भवति नो भवदाश्रितानाम् ॥३८॥

ऋदि—ॐ हों अहँ बमो मणोबलोजं हों हों तमः स्वाहा ।

प्राप्त—ॐ तमो भगवले अध्य महानाग कुलोच्चाटिनी कालबंध्टुमृतकोत्यापिनी परमंत्र प्रणासिनि देवि सासन देवते हों नमो नमः स्वाहा ।

ॐ हों शत्र विजय रचाये यो वीं य वः हों नमो नमः स्वाहा ।

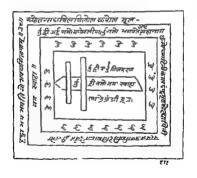

साधन-विधि---उक्त ऋद्धि-मन्त्र का जप करने तथा यन्त्र पास मे रखने से घन का लाभ तथा हाथी वस में होता है।

#### सिंह-शिवत-निवारक

ण्लाक-पिन्नेमकुम्भ गलदुरुखत श्रीणतावत मुक्ताफल प्रकर भूषित भूषिभायः। बद्धक्रमः क्रनगतं हरिणधियोऽपि नामामति क्ष्मयुगाचलसिम्नं ते॥२६॥

ऋहि—ॐ हीं अहँ णमी बच्चोवनीचं हार्रे हार्रे नमः स्वाहा । ॐ नमो एपु वृत्तेषु बर्द्धमान तब सबहरं बृत्तिवर्णावेषु मन्त्राः पुनः स्मतंग्याः अतोना परमंत्र निवेबनाय नमः स्वाहा ।

| ٩ŕ    | 400   | भ हुं<br>र्न ही | उन्हार<br>अर्ह |      | ज्यस<br>यग्रीय |          |      | r7    |          |        |
|-------|-------|-----------------|----------------|------|----------------|----------|------|-------|----------|--------|
| 8     |       |                 | š              | Ŋ. ġ | की ह           | ो द्व    | 1    |       | ابر      | 300    |
| 18/22 | T ANN | 族               | ð              | 7    | गी             | 2/       | স    | 8     | 4        | 14964  |
| Same? | 19000 | 福               | Ħ              | -Ē7  | £              | भी<br>भी | at   | á     | ख ब्रेने | 2 3000 |
| V 58. | 1     | right.          | ļn             | #    | h              | FL.      | æ    | 4     | वर्दना   | E MAD  |
|       | 200   | _               | ŧ              | £ 6  | £ 4            | *        | it.  | ٠     | 700      | A 100  |
| N.    | "     | · Ito           | http:          | T.   | HK-HP.         | Spile    | cyè. | }3hr  | . ]      | 1      |
| _     |       |                 | p15.           | wh   | נון מש         | וניג ב   | 45   | 14463 | R        |        |

साधन-विधि—उन्त ऋदि-भन्त्र का जप करते तथा यन्त्र को पास रखने से सपं तथा सिंह आदि का भय नहीं रहता तथा भूला हुआ मार्ग मिल जाता है अर्थात् भागे में भटकना नहीं पड़ता।

#### सर्वाग्नि-शामक

क्षोक-कस्पान्तकान पवनोद्धत बह्निकर्स बाबानसं न्यमितमुक्त्यसमुस्स्कृतिङ्गम् । विश्वं निधरसुमिव सम्मुक्षमापतन्तं स्वप्रामकोतन्त्रनं शमयत्यरोधम् ॥४०॥

ऋडि—ॐ हों बहँचनो काववतीयं झों झों ननः स्वाहा। मन्त्र—ॐ हों श्री क्लीं हां हीं अनिमुप्तमनं सानि कृद कृद स्वाहा।

as सौं हीं कों बलीं सुदरपाय नमः।



साधन-विधि—चनत ऋदि-भन्त हारा २१ बार अभिमनित्रत जल को यर में चारो ओर छिडक देने तथा बन्न को पास रखने से अग्नि का मय मिट जाता है।

#### भुजंग-भय-नाशक

श्लोक—रक्तेक्षण समद कोकिल कच्ठ नीलं क्षेप्रोद्धत फाणनमुत्कणमापतत्तम् । आकार्पात कमपुपेन निरस्तशङ्क स्रवाहम् नायदमनोद्वदि यस्य पराः ॥४१॥

ऋद्धि-ॐ ह्रीं अहं णमो रवीरसवीच ह्यों ह्यों नमः स्वाहा ।

मन्त्र—ॐ नमो यां श्रीं श्रूं श्रीं श्रः जलदेवि कमले पप्पह्रवनियातिनि पद्मोपरिसस्थिते सिर्धेंद्र देहि मनोद्याधिनं जुद कुर स्त्राहा । ॐ हीं आदि देवाय हीं मनः ।



साधन-विश्व--जनत ऋदि मन्त्र के जप तथा यन्त्र को पास रखने से राजदरबार में सम्मान प्राप्त होता है। किसे के कटोरे में पानी भरकर उसे उन्त मन्त्र द्वारा १०८ बार अभिमन्त्रित करके सर्प-रिशत व्यक्ति को पिसा देने तथा मन्त्र का झाडा देने से सर्प का विष उत्तर जाता है।

## युद्ध-भय-विनाशक

प्रलोक— बत्गतुरङ्ग गजगजित भीमनाद माजो बसं बसवतामिष भूपतीनाम् । उद्यद्विगकरमपूल शिखापविद्धं स्वस्कीतंनात्तम इवाशुभिवामुपैति ॥४२॥ ऋदि—ॐ हों अहं जमो सप्पितवीणं स्त्रों स्त्राँ नमः स्वाहा । मन्त्र—ॐ नमो निम ऊर्ण विसहर विसप्रणासण रोग सोक बोस प्रह कप्यमुमच्चलाई सुहणासगहणसवत सुहदे ॐ नमः स्वाहा ।

ॐ हीं श्री बतपराक्रमाय नमः।

| E      | F.E | -      |            | च भी म<br>वाजा । डी | _   |     | 7       |
|--------|-----|--------|------------|---------------------|-----|-----|---------|
| 100    |     | वं ध   | वं         | a                   | ař  | - 1 | 1       |
| R.J.m  | b   | ğ      | É          | मी                  | य   | 0,  | में जुल |
| De A.  | 15  | 77     | ন          | Ħ                   | ĕΤ  | 1   | Taper   |
| @Zie#i | ₽   | भा     | <u>5</u> 6 | रा                  | य   | à   | विसम्ब  |
| l &    | 1   | Þ      | _          | # #                 | _12 |     | Much P. |
| 1      | _   | Jun 1º |            | Sies 1915           |     |     |         |

साधन-विधि—उन्त ऋदि-मन्त्र की बाराधना करते रहने सथा यन्त्र को पास रखने से युद्ध का अय नही रहता।

#### सर्व शान्ति दाता

श्लोक—कुन्ताप्रजिस्न षजशीणित वारिवाह वेगावतार तरणातुर योघमोमे । पुढे जयं विजित दुर्जयजेयपका स्रवत्यादयङ्करवनाशयिणो लमन्ते ॥४३॥

ऋद्वि—ॐ ह्रीं अहँ णमो सहुरसवीणं हर्तें ध्वीं नमः स्वाहा । मन्त्र—ॐ नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी जिनशासन सेवाकारिणी क्षुत्रोपद्रवविनासिनी धर्मशांतिकारिणी नमः कुर कुर स्वाहा ।



साधन-विधि—उन्न ऋदि-मन्त्र की बाराधना तथा यन्त्र का पूजन करते रहने से सब प्रकार का भय दूर होता है, युन मे शस्त्रादि का आधात नहीं लगता तथा राजदन्यार में धन का लाभ होता है। ( 508 )

#### सर्वापत्ति-निवारक

ग्लोक—अम्भोनियो कृषितभीयण नक चक पाठीनपोठ भयदोत्वण वाडवाग्नी । रङ्गन्तरङ्ग शिखरस्थित यान आत्रा स्वासं विहाय भवतः स्मरणाद् यजग्ति ॥४४॥ ऋडि—ॐ हीं अहँ णमी शासियसवीणं द्यौं शौँ नमः स्वाह॥ मन्त्र—ॐ नमो रावणाय विभीवणाय कृशकरणाय सकाधिपतये महाबक्ष पराक्रमाय मनाँस्वतितं कृष कृष स्वाहा।



साधन-विधि—उनत श्राहि-सन्त्र की आराधना करने तथा यन्त्र को पास रखने से सभी विपत्तियाँ दूर होती है। समुद्र में तूफान का सब नहीं रहता तथा समुद्र-यात्रा सकुष्मल सम्बन्न होती है।

#### जलोदरादि रोग नाशक एवं विपत्ति निवारक

श्लोक—उद्दूष्ट्रत भीवण जलीदर भारभुग्नाः शोज्यां वशामुत्यताश्च्युत जीविताशाः । स्वत्याद पञ्चज रकोऽमृत दिग्धदेहा, मर्त्या भवन्ति मकरध्ववतुत्यक्ष्याः ॥४१॥ ऋदि—ॐ हों अर्ह धमो अवलीण महाणसाण झी झीं नमः स्वाहा । मन्त्र—ॐ नमो नगवतो शुद्धोयद्रव शांतिकारिणी रोगक्ष्ट ण्वरोप-शमनं ग्रान्ति कुर कुर स्वाहा ।

अं हीं भगवते मयभीषण हराय नमः।



साधन-विधि—उन्त ऋदि मन्त्र की बाराधना करने तथा यन्त्र को अपने पास रखने से सब प्रकार के बड़-से-बड़े भय दूर हो जाते हैं, रोग नष्ट होता है तथा उपसर्गादि का भय नहीं रहता।

### बन्धन-मुक्ति -दायफ

ग्लोक-आपावकण्डमुरुप्ट्रह्ल्ल वेध्विताङ्गा गार्ड बृहन्निगड कोटि निघृष्टजङ्घाः स्वन्नाममन्त्रमनिशं मनुजाः स्मरन्तः स्रवः स्वयं विगतबन्धमया भवन्ति ॥४६॥

ऋडि—ॐ हों अहं जमो बड़माणालं हों हों नमः स्वाहा। मनत्र—ॐ नमो हां हों श्रीं ह्यूं हों हुः ठः ठः जः जः क्षां शीं खूं क्षः क्षः स्वाहा।



साधन-विधि—उक्त ऋदि-मन्त्र का १०८ बार जय करते रहने तथा यन्त्र को अपने पाम रखकर उसका तीनों ममय पूजन करने रहने में बन्धन (कारागार) से छुटकारा मिनता है तथा राजा चिट का मध दूर होतो है।

#### अस्त्र-शस्त्रादि-निरोधक

म्लोक-मत्तिक्षित्र मृगराज ब्बानला हि संवाम वारिधि महोदर बन्धनोत्यम् । तत्याशु नारामुख्याति वर्ष गियेव क्षतावर्क स्तविमिमं मतिमानधीने ॥४०॥

ऋदि—ॐ हों अहं जमो पमो लोए सम्बं सिद्धायदार्ण यहुनागाण होरे हों नमः स्याहा ।

मन्त्र-ॐ नमो हां हों हूं हुः यक्ष की हीं फट् स्वाहा । ॐ नमो भगवते उन्मत्तभयहराय नमः।

|      | £Ł   | ) अह   | णभा वो  | ₹ ₹/w  | व शिहु    | 707          |       |
|------|------|--------|---------|--------|-----------|--------------|-------|
|      | 7    | महरू भ | महर् अ  | बहर अव | 2.2       | ø            | 123   |
|      | 7965 | ź      | 77      | भी     | *         | 183          | tatio |
| 1    | 100  | þ      | 8       | -77    | 4         | 1 4          | 业     |
| £416 | ١    | ¥      | No. be  | 4      | -থ        | Line 18th 23 | 3     |
| 2)   | אנג  | #      | Hr.     | 9      | ¥         | 1            | 겍     |
|      | 7    | 2:     | h4 12.  | ak 33  | <u>ልዩ</u> | 4            | 2     |
|      |      |        | t the   |        |           |              |       |
|      | E    | 64     | tite of | yırnE  | BILL .    | arin)        | ي     |

साधन-विधि—चनत कृद्धि-भन्न को आराधना करने ग्रमु पर चटाई न-रने वाने भो विजय प्राप्त होती है, अनु वश्रीभूत होता है तया उसके अस्त्रादि निष्पत्त हो जाते हैं एवं शस्त्रादि से पान भी नहीं लगता।

## सर्व-सिद्धि दायक

"ना — स्त्रीप्रवज्ञ तय जिनेन्द्र गुणीनबढी भरत्यास्या रचिरवर्ण विचित्र पुष्पान् । प्रते जनो य इह कण्ठवतामजरां त मानवुद्ध मबसा समुपति सक्ष्मीः ॥४५॥

शक्ति--अ ही सहँ णमी मयवदी महदिमहावीर बहुमाणाणं युद्धि-रिशाणं लोए सन्ध साहण डों डों नमः स्वाहा ।

मात्र —ॐ हा हीं हुं हो हा असि आवसा द्याँ द्याँ नमः स्वाहा । ॐ तमो बंद्यचारिये अद्वारह सहस्तसीलांग रथधारिये नमः स्वाहा । ॐ हीं सभ्यो प्राप्यं नमः ।



साधन-विधि--- जन मन्त्र का ४६ दिनों तक नित्व १०६ की सब्या में जन भरते तथा मन्त्र को पास रखने में मनोबाध्ति कायों की सिद्धि होती है तथा जिमें बमीभूत करना हो, उसका चिन्तवन करने में यह बम में हो ाता है।

# 🎖 श्रिषमण्डल-यन्त्र-साधन

'ऋषि मण्डल-चन्त्र'की पूजा-साधना का विस्तृत विधान 'ऋषि मण्डल मन्त्र करूप' में टपनब्ध है, जो प्रकाशित है। यहाँ केवल सक्षिप्त विधि प्रस्तुत की जा रही है। इस विधि से बन्त्र-साधना करने से साधक की मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं तथा सादवे अब (जन्म) में मोक्ष पद प्राप्त होता है। विधि इस प्रकार है-- 'स्वयम्भू न्तोन' की रचना श्री समन्तग्रद्ध आचार्यने की थी। भाषाय जो पा जन्म इसरी जताब्दी में हुआ था। ये काची नगर के निवासी तथा अपने समय के दिम्मज नैयाधिक तथा जैन-सिद्धान्त के प्रकाण्ड मर्मत थे।

जनुश्ति है—एक बार भस्मक-व्याधि रोगसे ग्रस्त होकर ये चरिन
भ्रस्ट हो, देश-देशान्तरों में भ्रमण करते हुए काशी पुरी में पहुँचे । वहाँ

ग्रिल-गिन्दर में नेवेब वही मात्रा में चढता था । आचार्य समत्मक युक्तिकल से उसे कपाट में भीतर रहकर स्वय खा जाया करते हैं। कुछ समय

वाद जब गेग शान्त हो गया और नैवेच वहाने

सोता समझने ये कि उसे भगवान् शिन ही ग्रहण कर तेते हैं। कुछ समय

वाद जब गेग शान्त हो गया और नैवेच वहाने

को चाताकी पना चल गयी । उन्हें यह भी ज्ञात हो गया कि समन्तभद्र

स्वय जेनाचार्य हैं, कनत उन्होंने वाशी-नरेशा से इस वारे में शिकायत

को । तव काशी-नरेशा ने आचार्यजी से कहा कि वे शिव-प्रतिमा को

नमस्कार वर्त, जैन-धर्म को त्याय दें। राजाज्ञा सुनकर आचार्य भी ने हुछ

दिनो वा समय मांगा तथा उसी अवधि में 'स्वयम्भू स्तोभ' की रचना की।

इस स्तोभ की रचना हो जाने पर आचार्यजी के समक्ष एक यक्षिणी प्रकट

हुई और उसने वहा कि जिस समय बाप इस स्तोभ का गाठ करके

विव-पतिमा वो नमम्बार करेगे, उस समय वहां चन्द्रप्रभू तीर्थकर की

प्रतिमा त्रयर हो लायेगी, फलन आपका यथा विस्तीण होगा।

नियत समय पर जब काशी-नरेश तथा ब्राह्मण-वर्ग ने आचायंजी से पुन शिव-प्रतिमा को नमस्कार करने के लिए कहा तो आचायंजी ने वहीं स्वरंजिन स्वयम्भू स्तीम का पाठ प्रारम्म किया जिसका पहला वाक्य 'वन्दें भिवन्य जिसका पहला वाक्य 'वन्दें भिवन्य जिसका पत्री प्रतिमा के पर में परिवर्तत हो गयी। इस बाश्चर्य की रेखकर सब लीग हतप्रम रह गये। तिहुपरान्त ब्राह्मणो के साथ बाचायंजी का शास्त्रायं हुआ, उसमें भी वे विकर्ण रहे हैं बनके लोग आचायजी

ना शिष्यत्व यहण कर जैन धर्मानुयायी बन गये।

'स्वयम्भू स्तोब' के बार्तिस्त आचार्य समत्तमद्र ने और भी धनेश' प्रन्यों की रचना की। जिनमें से बब इस स्तोब के अतिरिक्त देवागम स्तोब या आध्तमीमासा, युक्त्यनुवासन, जिन वातक एउ 'रतकरण्ड-शावकाचार ही उपलब्ध हैं।

'स्वयम्भू स्तोत्र' से २४ तीर्थंकरो की खतग-खबन स्तुति की गयी है। इस स्तोत्र का नित्यपाठ करते से साधक की सभी मनीवामनाएँ पूर्ण होती है तथा किसी भी मनत्र-चन्य साधन से पूर्व हम स्तोत्र का पाठ परने से समेर बीझ सफलता मिलती है। जिज्ञासु पाठकों के लिए इस चमरजारी स्तोत्र को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।

## १. श्री आदिनाय स्तुतिः

स्वयम्मुवा भूतहितेन भूतले समञ्जलकानिवभूतिचक्षया।
विराजित येन विधुन्तता तमः, स्वयाकरेणेच गुणीरकरंः करंः ॥१॥
प्रजापतियः प्रममं जिजीविषः सातास कृष्याविष् कर्मसु प्रजाः ।
प्रयुक्तरूचः पुनरदृम्तोवयो ममस्यतो निविधिदे विदायरः ॥२॥
विद्वाय सागरवारिवाससं चयूनियेमां यसुधावयः सतीन् ।
प्रमुक्तुरिरवाक्कृकृत्वविरामवान् प्रमुः प्रववाचा सहिंग्युरच्युतः ॥३॥
स्वदीवपूतं स्वसमाधितेकसा निनाय यो निदंयसस्मताह्म्याम् ।
जाद तस्यं जगतेर्रायतेऽञ्चसा वसूत्र्व च बह्मवदामृतेवदरः ॥४॥
स विरवचक्षुवः वमोजितः सत्तो समयविद्यास्मवः वृत्तरा, ॥४॥
प्रमुक्ति चेती मम मामिनन्यनो जिनो जितसुरुसक्वादिसासनः॥॥॥॥

## २. श्री अजितनाथ स्तुतिः

यस्य प्रभावात् त्रिदिवच्युतस्य कोहास्विव कीवयुत्तार्यस्यः ।
अज्ञेतस्यितम् व न्युवर्यस्यकारं नामाजित इत्यवन्यस् ।।६।।
अद्यापि यस्याजितसासनस्य कतो अचेतु, अतिमञ्ज्ञार्थम् । प्रगृहाते नाम परं पित्रवं स्वसिद्धिकायेन अनेन लोके ॥७।।
यः प्राहुरातीरममुशादितभूम्ना भव्यास्यातीनकलज्ञुत्रात्यं ।
महामुनिर्मृतस्यनोपदेहो यथारियन्द्राभ्युत्याय मत्यान् ॥५।।
येन प्रणीतं पृष्ट् यमंतीयं ज्येट्ठं जनाः आव्य व्यन्ति दुलम् ।
गाञ्चं हुतं चन्तनयज्ञ्जाति चन्त्रप्रमुक्ताः इत्य यमंत्रपाः ॥६॥

ह सहानिष्टः सप्तमित्रसम्युनिवाविनव्यन्तिकत्यार्यस्यः ।
लक्ष्यारमदक्षीर्राजितोऽजितास्मा जिन थियं मे मण्यान् विधत्तो ॥१०॥

## ३. श्रो संभव जिन स्तुतिः

स्य शम्मय सभयतर्थरोगै सतय्यमानस्य जनस्य सोके।
जासीरहारुस्मित्र एव वैद्यो वैद्यो ययानावरुका प्रशास्त्र ॥११॥
। जियनगणमर्गामा पण्यतिम्याव्यवायदोसम्।
इय जाउज्जम्मजरान्तान गिरञ्ज ना शास्त्रिमचार्यसम्।
शातहृद्वी-मेयक्त हि सीस्य गुरणसम्पायसम्मानहेतु ।
गुरणाभित्रृद्विश्य तपस्त्रयक्त तावस्तदायायसमानहेतु ॥१३॥
श्रम्भ सोक्षश्य तपस्त्रयक्त तावस्तदायायसम्बद्धार्यसम्।
स्याद्वादिनो नाथ तर्वय युवन नेकान्तरुर्व-स्वमतोर्डास शास्त्र।॥१४॥
शकीऽप्यशक्तस्तय पुष्पकीर्ते स्तुर्या प्रवृत्त किन्नु माह्नीऽसः।
तथानि भवत्या स्तुत्वाद्वादो ममार्थ देवा शिवतातिषुक्वं ॥१२॥।

## ४. श्री अभिनन्दन जिन स्तुतिः

पुणाभिनन्दारभिनन्दनी भवान् द्या ध्यू भागितस्वीमशिष्यत् ।
समाधिनत्रस्तद्वपोषपत्तये हुवेन नैयन्द्रगुणे र चायुजत् ॥१६॥
अचेतने तर्हृनवन्धनेजर्दा मोदिमित्याभिनिवेशकप्रहात् ।
प्रभारतुरे स्यावरनिश्चवेन च क्षत्त जगतत्त्वमशिपहृद्दभवात् ॥१०॥
क्षुधाविद् स्वप्रतिकारत रियनिनं चैन्द्रवार्यप्रभवास्परीस्यतः ।
तनो पुणो नास्ति च चेट्टेहिनोरितीदमित्य भववान् व्यक्तित्वत् ॥१२॥
जनोर्डितलोलोऽप्यनुवन्धवोपती भयादकायियह न प्रवत्तते ।
स्वायुत्राप्यनुवन्धवोपती भयादकायियह न प्रवत्तते ।
स्वायुत्राप्यनुवन्धवोपति क्ष्याक्ष्यति सास्त्वतीति चाववोत् ॥१२॥
साम्वाव्यविद्यास्यन्तस्य नायकृत्वोधोभवृद्धि सुव्यते न च स्थिति ।
स्वात् प्रभावस्यन्त्वास्य स्वत्वाद्यक्षयाः

## ५. श्री नुमति तीर्थंकर रत्ति

क्ष वयस्त्र सुमितर्जुनिस्य स्थय मत येन सुयुप्तितीतप् । पत्तरच सेपेषु यतेषु नास्त्रि सवक्षियाकारयत्त्वसिद्धि ॥२१॥ अनेकमेक च तत्र्य तत्त्व भेदात्व्यसानिषद हि सरम् ॥ मृपोपायरोऽन्यतरस्य तोपे तत्त्व्यत्तेषाद्यप्त ततेनुपाह्यम् ॥२२॥ गः वयवित्तरसत्त्वसित्ति ते नास्ति पुष्प तत्त्यु प्रसिद्धम् । तत्त्रंयावन्युतमप्रमाण स्वतन्यिद्धः तत्र दृष्टितोऽपत् ॥२२॥ न तत्रंया निर्वणुनेत्यपेति न च क्षियाकारयम् युवतम् । ।कास्तो जन्म सतो न नासो योपस्तम् पुद्यानमावतोऽस्ति ॥२८॥ विधिनिवेधरम् कर्षनिविद्यो सिवक्षया मुरुवगुण्ड्यवस्या । इति प्रणीतिः सुमतेस्तवेयं मतिप्रवेकः स्तुवतोऽस्तु नाय ॥२४॥

## ६. श्री पद्मप्रभ जिन स्तुतिः

पद्मप्रमः पद्मप्तवाशतेश्यः पद्मालयालिङ्गितचारुम्तिः।
समी प्रवान् प्रध्यपयोरुगणा पद्मालराणामित्र पद्मवन्युः।।१६॥
समस्यतीम् समप्रयोगां स्वत्नलक्ष्मीः श्रवित्वाश्वत्तिक्ष्माः।।१०॥
सरस्यतीम् समप्रयोगां स्वत्नलक्ष्मीः श्रवित्वाः ।१०॥
सरस्यतीम् समप्रयोगां स्वत्नलक्ष्मीः श्रवित्वाः ।१०॥
सराम्पतीपंत्रभा प्रमावश्येतस्य पद्माममणः श्रवसानुम् ।१२॥
नमस्तलं पत्तवयप्रित्व त्यं सहस्यप्रमानुजन्मवारैः।
पादान्युजैः पातितमारवर्षे भूमीः प्रजानं विज्ञहरं भूत्यै।।२६॥
गुणास्युद्धैविषुयमप्पजसं नात्वश्यत्तित्वम् सद्यरे।
प्राचित्व सहस्वित्वम् स्वत्वयं।

## ७. श्री सुपार्श्व जिन स्तुति

स्वास्प्यं यदारवित्तक्तमेय पुसां स्वायों न भोगः परिभगुरात्मा ।
स्वांश्चियात्र च तापशातिरितीदमास्यद्मगवान् सुपारयः ॥३१॥
अजङ्गमं जंगमनेप्रयम्यं यया तथा जीवयुत शरीरप् ।
धोमस्यु पृति स्विय तापकं च स्तेते युग्यात्रीति हितं त्यवायः ॥३२॥
असंस्प्राधिनमंवितव्यतेय हेतुद्वयाविष्कृतकार्योक्तङ्गा ।
अनीरवरी जन्तुरहं क्रियात्तः सहस्य कार्येव्यित साध्यवादाः ॥३३॥
विभेति गृत्योनं ततोर्शस्त मोक्षी नित्यशिवं वाङ्यित नास्य लामः ।
तपापि वालो मयकामवययो वृषा स्वयं तप्यतः इत्यवादोः ॥३४॥
सर्वस्य स्वत्यं तत्यात्र हत्यवादोः ॥३४॥
सर्वस्य स्वत्यं त्यातस्य हितादुरास्ता ।
गुणावतोकस्य जनस्य नेता मयापि अस्त्या वित्युरोक्ष्य ॥३४॥

## प्री चन्द्रप्रभ तीर्थकर स्तुतिः

बन्द्रप्रभं चन्द्रमरोचिगोरं बन्द्र द्वितीयं द्रगतीय कान्तम् । बन्देशीयवन्दं महतामुणीन्द्र जिन जितस्वान्तकरायबन्द्यम् ॥२६॥ यस्याग्तकभीवरिवेषीमयं नास्तानोरित्व रिम्मीमद्रम् । ननारा बाह्यं बहुमानसं च ध्यानप्रविधातिशयेन भिन्नम् ॥३०॥ स्यवस्तोरियत्यमदावित्ताः याकृतिहृतावेषित्रया व्यभुद्यः। प्रवाबिनो यस्य मदाईगण्डा यसा यया केशरिणो निनारं ॥३६॥ यः सर्वेतोके परमेष्ठितायाः पदं बसूवाद्भृतकर्मतेजाः। अनःतयामाक्षरियश्यचतुः समन्तदुःखशयशासमस्य ॥३६॥ ॥ धन्द्रमा भव्यष्टुमुद्रतीनां विपन्नदोवास्त्रकलञ्जूषेपः। व्याकोश्वराङ्ग्यायमपूलमातः पृयात् पवित्रो भगवान्मनो मे ॥४०॥

# श्री पुष्पदंत तीर्थकर स्तुतिः

एकान्सहिष्टप्रित्येघि सस्यं प्रमाणिसद्धं सदतस्यमायम् ।
स्या प्रणीतं सुणियं स्वप्रास्ना नेतरसमालोव्ययं स्वययं ।। १४।।
तदेप च स्वाफ्त तदेय च स्वास्त्या प्रतितेत्व्य तस्वयं विद्याः
सार्यन्तमम्प्रत्यसमन्यता च विद्यां निर्धान्यक्ष्यः
सिर्धं तदेयेविनित्तं प्रतीतेनं निर्धमन्यस्त्रतिपत्तिसिद्धः।
स्वाद्यत्यस्य वृद्धः च्रित्त्यस्य निर्मान्तिमत्तकयोगतस्ते।।४३।।
अनेगमेवं च पदाय वृद्धः पुक्ता इति प्रत्यवस्तप्रकृत्या।
आकांश्रिणः स्वादिति च निपातः। गुणान्येकेऽनियमेऽपयादः।।४४।।
सुप्तप्रपान्यंनिव हि सार्व्य क्षित्रस्य ते तद् द्विष्तसम्भय्यम्।
सतोऽभियन्द्यं जयदीयवराणां समाणि सार्धास्तव पावपप्रम् ।।४४।।

## १०. श्री शीतलनांच स्तुति

म श्रीतलारसम्बन्धवरसमयो न गाङ्गमम्भो न व हारसण्टयः।
यया पुनस्तेऽनधवायपरसम्यः समांपुगर्माः सिविदर विपरिचतां ॥४६॥
सुव्याभिन्तायानस्वयहमूर्विष्ठतं, मनो, निजं सातस्वयामृताम्बुमिः।
स्विद्यपर्द्यं विव्यवहमोहित यया भिवन्मन्त्रगुणैः स्वविद्यहं ॥४०॥
स्वर्गीनिने कामगुर्ये च वृद्धवा दिवा थ्यास्य निश्चि सेरते प्रशाः।
स्वर्मार्यं नवर्तिदयमप्रमत्तवानजायरेवास्मविगुद्धवर्दानि ॥४०॥
अध्ययित्रोतराकोकृत्या तपस्यनः केचन कर्म कुवेते।
प्रवान्त्रगुलंभनराजिहासया त्रयाँ प्रवृत्ति सम्प्रीरयायस्व ॥४६॥
स्युत्तमन्योतिरसः। व निवृतः व व ते ये बुद्धित्योद्धवरस्ताः।
ततः स्वनिश्चेयसमानुनावर्युक्षप्रवेक्षितन्त्रस्ताः।

## ११. श्री श्रेयांश जिन स्तुतिः

श्रेधान् जिनः स्रेयति बर्धनीमाः श्रेयः प्रजाः शासरनेववास्यः । भवश्यकारो भुवनत्रवेऽस्मित्रको यथावीतघनी विवस्यान् ॥४१॥ विधिववस्त्रप्रतिवेशस्यः प्रमाणमन्त्रान्यतरस्प्रधानम् । गुणोऽपरो मुस्यनिवामहेसुनंयः स हष्टाम्तसमर्थनस्ते ॥४२॥ विवक्षितो मुख्य इसीव्यतेष्ट्रयो चुको विवक्षो न निरास्मकस्तै । तथारिमित्रानुम्पाविशक्तिह्याविधः कार्यकरं हि बस्तु ॥५३॥ ह्य्टान्तिसद्यायुमयोविचावे साध्यं प्रसन्ध्येष वु तावृगिस्त । यत्सर्वर्षकान्तिगयामवृष्टं त्वदीवदृष्टिविमयत्यशेषे ॥ त्वदीवदृष्टिविमयत्यशेषे ॥१४॥ एकान्तव्हिटप्रतिषेधिसिद्धिन्यियेषु भिर्मोहरियुं अतिरम क्षेत्रत्यविभूतिसम्राद् ततरत्वमहुम्नसि मे स्तवाहुः ॥४४॥

## १२. श्री बासुपूज्य स्तुतिः

तिवासु पूज्योऽम्युवयिक्यासु त्यं वासुपूज्यस्थिवरोन्द्रपूज्यः। मप्रापि पूज्योऽस्पियासुनीन्द्र चीवाचिया कि तवनी न पूज्यः॥५६॥ न पूजवार्थस्त्विय धीतरागे न निन्वया नांथ विद्यातवरि । तथापि ते पुण्यगुणस्मृतिनंः पुनातु चित्तं बुरितारूजगेन्यः ॥१७॥ पूज्यं जिनं स्वाचेयतो जनस्य सावद्यलेशो बहुपुण्यराशी। दोषाय नालं कणिका विषस्य न दुविका शीतशिवान्बुराशी।।५॥। बाह्यं गुणदोषसूतेनिमत्तमस्यन्तरभूलहेलीः। अध्यात्मवृत्तस्य तदञ्जभूतमध्यन्तरं केवलमध्यल ते ॥४६॥ बाह्येतरोपाधितमवतेषं कार्येषु ते ब्रश्यमतः स्वभावः। नैबान्यया मोक्षयिधिश्च पुतां तेनाभिवन्तस्य मृषिर्वृद्यानाम् ॥६०॥

## १३. श्री विमलनाय स्तृतिः

एव नित्यक्षणिकादयो नया मियोऽनपेक्षाः स्वपरप्रणाशितः । H एव तस्त्रं विमलस्य ते मुनेः परस्परेक्षाः स्वपरोपकारिणः ॥६१॥ पर्यकताः कारकमर्थतित्वये समीक्य शेषं स्वसहायकारकम् । तथेय सामान्यविशेषमातृका नयास्तवेष्टा गुणमुख्यकल्पता ।।६२॥ परस्परेक्षान्वयमेदलिङ्गतः प्रसिद्धसामान्यविशेषयोहतव । सभप्रतास्ति स्वपरावभासकं वया प्रमाणं भृवि मुद्धिलक्षणम् ॥६३॥ विशेषवाच्यस्य विशेषणं यची यतो विशेष्यं विनियम्पते च यत् । तयोश्च सामान्यमतित्रसञ्यते विवक्षितात्स्यादिति तेऽन्यवर्जनम् ॥६४॥ नयास्तय स्पारपदसरयलाञ्चिता रसोपविद्धा इह लौहधातयः। भवन्त्यमित्रेतगुणा यतस्ततो भवन्तमार्याः प्रणिता हितैयिषः ॥६४॥

# १४. अथ अनन्तनाथ स्तृतिः

, अनन्तदोपाशयिषप्रहो ग्रहो वियञ्जयान्मोहमवश्चिरं हृदि । यसो जिनस्तस्यरुषो प्रसोदता त्वया ततो भूर्मगयाननन्तजित् ॥६६॥

## १७. श्री कुन्युनाय स्तृतिः

कृथुप्रमृत्यसितसस्यदयैकतानः कृथुजिनो ज्यरजरामरणोपसान्त्यै । त्वै धर्मचक्रिनह वर्सयस्मिमुत्यै भूत्वापुरा क्षितिपतोश्वरचक्रपाणिः ॥८१॥

तृहणाचिषः परिदहन्ति न शान्तिरासा-मिष्टेन्द्रियार्थविभवैः दरिवृद्धिरेव । स्थित्येव कायपरितापहर निमित्त-मित्यात्मकान्त्रिपयसीख्यवराङ्मुद्योऽसूत् ॥=२॥ त्रपः परमृश्चरमाचरंस्त्व-माध्यात्मिकस्य तपसः परिवृहणार्थम् । ध्यानं निरस्य कलुपद्वयमुत्तरस्मिन् यवृतिषेऽतिशयोऽपन्ने शदशा ध्यानह्ये हरवा स्यक्षमंबद्दकत्रहतिश्चतस्रो रस्तत्रयातिशयतेजसि जातवीय्यैः। सकलवेदविधेविनेता विम्राजिषे रपन्ने पत्रा विवति दोन्तर्राधिवयस्यान् ॥६४॥ यस्मारमुनीरद्व तव लोकवितामहाद्या विद्याविभृतिकणिकायति नाप्नुवस्ति । तस्माद्भवन्तमजमप्रतिमेयमार्याः स्तुत्य स्तुवन्ति सुधियः स्वहितंकतानाः ॥८५॥

## १८. श्री अरहनाथ स्तृति:

 कवायनाच्नां द्विपतां अभाविनामशैषयञ्चाम भवानशेषयित्। विश्वीयणं मन्त्रमञ्जूपंदामयं समाधिमंपज्यगुण्यांनोत्रयत् ॥६०॥ परिक्रमाम्बुग्यंनोत्रमय् समाधिमंपज्यगुण्यांनोत्रमत् ॥६०॥ परिक्रमाम्बुग्यंनोत्रम् । त्वा स्यतृष्ट्याक्षरिद्यांचेशीपता । कसंग्रमाम्बन्तिनस्तिकसा परं ततो निवृतिद्याम तावकम् ॥६८॥ सुद्धस्वयि श्रीमुभ्यात्यमस्त्री द्विपन् त्विप प्रत्ययवद्यभायते । प्रवानुवासीनतम्तत्योरिंग प्रश्नो यरं विश्वमितं तत्रविहृतम् ॥६६॥ स्वानुवासीनतमस्त्रयोरिंग प्रश्नो यरं विश्वमितं तत्रविहृतम् ॥६६॥ स्वानुवासीनतमस्त्रयोर् प्रश्नो यरं प्रश्नोपते तत्रविहृतम् ॥६६॥ स्वानुवासीन्त्रम् इत्ययं यम प्रकायकेगोऽस्पतिर्मृते । अञ्चयनाहास्यवनीरयप्रपि शिवाय संत्यर्गं इवामृताम्बुधै ॥७०॥

## १५. श्री धर्मनाय स्तुतिः

धमेतीयैमनधं प्रवसंघत् धमं इत्यनुमतः सतां भवातृ। 
क्रम्ंकक्षमदहत्तपोऽनिमिः श्रमं यात्रवत्तमवाप शक्त् र.॥७१॥
देवसानविकशयसत्तमे रेजिये परिवृत्तो वृतो पुर्धः।
तारकापियुनोऽतिपुष्कक्तो व्योगमीय श्रात्तप्रकृति। १७२॥
प्रातिहार्यविषयः परिष्कृतो देहतोऽपि विरत्तो भवानपूर्व।
मोक्षमार्गमशिष्कपराधापि
शासनक्षत्रणादुरः॥७३॥
सायवावयमनता प्रवृत्तयो नाऽमयस्तव युनेविवकीर्यया।
नासमीव्य भवतः प्रवृत्तयो धीर तावकमिवन्यसमिहितम्॥७४॥
सानुर्यो प्रकृतिसम्यतीतवान् देवतास्यपि च देवता पतः।
तेन नाय परमासि देवता श्रेयते जिनवृत्य प्रतीद नः॥७४॥

## १६. श्री शान्तिनाय स्तुतिः

विद्याय रक्षां परतः प्रजानां राजा चिरं योऽप्रतिमप्रतापः। व्यधारपुरस्तास्थत एव शान्तिमृंनिर्दयामृतिरिवाधशान्तिम् ॥७६॥ वक्षणं यः श्रष्टुमयंकरेण निस्या नृषः सर्वनरेन्द्रवकम्। समाधिक्रकेण पुर्जाकाच्या महोदयो दुर्जयमोहन्तम् ॥७०॥ राजम्व्रिया राजम् राजांतिहार यो राजमुमोगतन्तः। अशहंत्यसदस्या पुनरात्मतन्त्रः। वेवासुरोवारसम् रराज ॥७६॥ प्रमित्रसद्धानि राजवकं मुनौ रयावीधित धर्मचकम्। पूज्ये मुद्दुः प्रांजांति देवकं व्यानोन्तुले व्यक्ति कृत्यात्तकम् ॥७६॥ स्वयोषान्त्रयाविद्वारम् राजां ॥७६॥ स्वयोषान्त्रयाविद्वारम् । पूज्ये मुद्दुः प्रांजांत देवकं व्यानोन्तुले व्यक्ति कृत्यात्तकम् ॥७६॥ स्वयोषान्त्रयाविद्वारम् । पूज्ये प्रवापन्त्राविद्वारम् । पूज्ये प्रवापन्त्राविद्वारम् । प्राच्योष्टान्त्रस्य ।। स्वयोषमान्त्राविद्वारम् । प्राच्योष्टान्त्रस्य ।। स्वयोषमान्त्रस्य ।। स्वयोष्टान्त्रस्य ।। स्वयोष्टान्तिस्य ।। स्वयोष्टान्यान्यस्य ।। स्वयोष्टान्तिस्य ।। स्वयोष्टान्यस्य ।। स्वयाष्टान्यस

## १७. श्री कुन्युनाय स्तुतिः

कृंगुप्रमृत्यखिलसस्यवयैकतारः कृर्युजिनो ज्वरजरामरणोवसांन्त्वै । स्वं धर्मचक्रमिह वर्त्तयस्मिमृत्ये भूत्वापुरा विस्तिवतोस्वरज्ञकवाणिः ॥दश्।

हुष्णाचियः परिवहन्ति न शहितरासा-मिष्डेन्द्रियाथंविभवेः परिवृद्धिरेव । श्यित्वैव कायपरितापहर निमित्त-मिरवारम**कान्त्रिययसोस्य**यराङ्मुखोऽसूत् ॥=२॥ बाह्यं तपः परमञ्ज्ञचरमाचरंत्त्व-माध्यात्मिकस्य तपसः परिवृहणायम् । ध्यानं निरस्य कलुपद्वयमुत्तरस्मिन् यव्तियेऽतिशयोपपन्ने ॥६३॥ ध्यानद्वये हुत्या स्यक्तमंकदुकप्रकृतिरचतस्रो रत्नत्रयातिशयतेनसि जातवीय्याः। सकलयेदविधे विनेता विम्नाजिपे व्यम्ने यथा विविश्त दीप्तर्शचिवियस्वान् ॥६४॥ परमान्मुनीःइ तव लीकवितामहाद्या विद्याविमूतिकणिकासति नाष्ट्रयन्ति । तस्माद्भवन्तमजमप्रतिमेममार्याः स्तुस्य स्तुवस्ति सुधियः स्वहितैकतानाः ॥८५॥

## १८. श्री अरहनाय स्तृति:

गुणस्तोकं सदुत्तस्य शद्दबहुत्वकथा स्तुतिः।
आनग्त्यातं गुणा यस्तुमश्रवपास्त्विप सा कथम् ॥६६॥
स्वापि ते मुनोन्दस्य यतो नामापि कीरितत्व ।
पुनाति पुण्यकीर्तनंत्ततो सूणान किञ्चल ॥६०॥
स्वभीयम्बतस्यं 'मुमुक्षोत्रचन्नाञ्चनम् ।
साम्राज्यं सार्वमोमं ते जरत्त्वमियाम्यत् ॥६६॥
स्व रूपस्य सौन्दर्यं हृष्ट्या तृष्तिसनापियान् ।
ह्यसः सकः यहलाको समूत्र बहुबित्तमनापियान् ।
ह्यसः सकः यहलाको समूत्र बहुबित्तमः॥६६॥
मोहस्यो हिपुः वापः कयायमदसाधनः।
इष्टिसम्बदुवेसाह्नेस्त्या धीर पर्तानाः॥६॥
कन्दर्यस्योद्गुरो वर्षस्त्रेलोश्यविज्ञयाजितः।
होपयामास सः धीरे त्यपि प्रतिहतोदयः॥६१॥

आयत्यां च तदात्वे च वुःखयोनिनिरुत्तरा। तृष्णानदो त्वयोत्तीर्णा विद्यानावा विविवतया ॥६२॥ अन्तकः ऋन्दनी नृषां जनगण्वरसावा सदा। त्वामन्तकान्तकं प्राप्य व्यावृत्तः कामकारतः ॥६३॥ भूषावेषायुधत्यागि भ विद्यादमदयापरम् । रूपमेव तवाचच्टे धीर दोपविनिग्रहम् ॥६४॥ समन्ततोऽद्भभासां ते परिवेषेण भूयसा। तमो बाह्यमपाकीर्णमध्यात्मं ध्यानतेजसा ॥६५॥ सर्वजञ्योतियोद्भूतस्तावको महिमोदयः। कं न कुर्यात् प्रणम्नं ते सत्त्वं नाय सचेतनम् ॥६६॥ तव वारामृतं शीमत्सर्वभाषास्वभावकम् । प्रीणयत्यमृतं यद्वत् प्राणिनो व्यापि ससदि ॥६७॥ अनेकान्तारमद्ध्टिस्ते सती शुन्यो थिपर्पयः। त्ततः सर्वे मुषीरतं स्यात्तवयुरतं स्वचाततः ॥६८॥ ये परस्वसितोज्ञिद्धाः स्यदोपेभनिमीलिनः। तपस्विनस्ते कि कुर्युरपाश्रं स्वन्मतथिय: ।।६६।। ते तं स्वधातिनं दोपं शमीकर्तुमनीश्वराः। रवदृद्धियः स्वहनो बालास्तस्याववतव्यतां थितां ॥१००॥ सदेकनित्यववतव्यास्तद्विपक्षाश्च वे सर्वथेति प्रदुष्यन्ति युप्यन्ति स्वादितीहिते ॥१०१॥ नियमत्यागी यथावृष्टमपेक्षकः। स्याच्छन्दस्तावके न्याये नान्येपामात्मेविद्विपाम् ॥१०२॥ **अ**नेकान्तोऽप्यनेकान्तः त्रमाणनयसाधनः । अनेकान्तः प्रमाणान्ते तदेकान्तोर्ऽपिताश्रयात् ॥१०३॥ इति निष्पमयुक्तिशासनः त्रियहितयोगगुणानुशासनः। अरजिनवमतीर्यनायकरत्वमिव सर्ता प्रतिबोधनायकः ॥१०४॥ मतिगुणविभवानुरूपतरत्विय वरदागमद्धिरूपतः ।

# गुणक्रॅशमिषिकरॅचनोदितं मम मवताद्वरिताशेनोदितस् ॥१०४॥ ९६. श्री महिलनाय स्तुति:

यस्य महर्षेः सकलपदार्थप्रत्यवदोष्टः समजनि साक्षात् । सामरभर्त्यं जगदिव सर्वं प्राञ्जलिमृत्या प्रणिपतित हम ॥१०६॥ पस्य च भूतिः कनकमयीव स्वस्कुरदाभाकृतपरिवेषा । धागिव तस्यं कपितुकामा स्यात्यवपूर्वा रमयित साधृत् ॥१०७॥ यस्य पुरस्ताद्विगित्ततमाना न प्रतितीस्यां सृवि विवदन्ते । पूरिष रम्या प्रतिवश्मासीग्जात्विकोसान्युन्तमुहासा ॥१०८॥ यस्य समन्ताज्जिनशित्तरांसोः शित्यक्तायुवहिषमवीऽसूत् । सीर्यमिष स्यं जननसमुद्रमास्तिसत्त्वोत्तरजप्तिप्रमु ॥१०६॥ यस्य च गुक्तं परमत्त्वोऽनिज्यान्तिमनन्तं हुरितमधाक्षीत् । सं जनसिहं हुतकरणीयं /मिल्समशस्यं ग्रारणमितोऽन्यि ॥११०॥

२०. श्री मुनिसुस्रत जिन स्तृतिः
स्राध्यसपुनियुव्यस्यित्वमृतिवृव्यस्य पुनिमुस्रतात्र्यः ।
पुनिपरियदि निर्वभी नवानुक्विरायस्यित्वस्यस्य ।
परिणतिस्यिदि निर्वभी नवानुक्विरायस्यित्वस्य ।
स्रिश्या प्रह्मार्यव्यवद्य सोसितम् ।।११२॥
साम्राध्यम् स्रित्या प्रह्मार्यव्यवद्य सोसितम् ।।११२॥
साम्राध्यम् स्रित्या प्रह्मार्यव्यवद्य सोसितम् ।।११२॥
स्रित्यमितिष्यम् यस्ते प्रचान न वाङ्गमनतोऽप्यमितिन् ।।११३॥
स्रित्यतिजननिरोधसस्य चरमचरं च व्यवस्तितस्यम् ।
स्ति जिनमसन्स्राधानस्य व्यवस्ति ।।११४॥
द्विरित्यम्मस्यक्षम्यरक्षः निर्वम् ।।१४॥
द्विरित्यम्बस्यस्यस्यस्य स्थान् भ्यान् भयत्वस्यस्यस्य ।।११४॥

# २१. श्री निमनाथ जिन स्तुति:

 अहिसाभूतानां जगित विदितं ह्रह्म परमं ।

न सातत्रारम्मोस्त्यणुरिष च यत्राव्यमिदिधौ ॥

ततस्तात्सद्धचर्यं परमकश्णो प्रम्यभुष्यं ।

पदानेवात्याशील च विकृतवेयोपधिरतः ॥११६॥

यपुर्भूणवेयस्यविद्यहित गान्तिकरणं ।

यतस्ते सचस्टे स्मरवार्तियातंकविकायम् ॥

विता भीमः शस्त्रेरव्यहृद्यामर्ययित्यं ।

ततस्त्वं निर्मोहः शरणमसि नः शांतिनिनयः ॥१२०॥

## २२. श्री नेमिनाय जिन स्तुति:

भगवान्षिः परमयोगदहनहुतकस्मपेन्धनः। नानविषुलकिरणैः सकलं प्रतिबुध्य बुद्धकमलायतेक्षणः ॥१२१॥ हरिवंशकेत्रनवद्यविनयदमतीयंनायक. शीलजलधिरभवो विभवस्त्वमरिष्टनेनिजिनकुजरोऽजरः ॥१२२॥ त्रिदशेन्द्रमौतिमणिरत्नकिरणविसरोपचुन्यितम् । पादपुगलम्मलं भवतो विकसत्कुशेशयदलारणोदरम् ॥१२३॥ नस्यन्द्ररश्मिकवयातिरुचिरशिखराङ्गुतिस्थलध् । स्वार्थनियतमनसः गुधिय प्रणमन्ति मेत्रमुखरा महद्ययः ॥१२४॥ द्युतिमद्रशाङ्गरविविम्बकिरणजटिनांगुमण्डलः । नीलपलदजनराशिवपुः सहयन्युक्तिगंरडकेतुरीश्वरः ॥१२४॥ हलभृष्य ते स्वजनभवितमुदितहृदधी जनेश्वरी। धर्मविनधरितकौ सुतरां चरणारविदयुगलं प्रणेमतुः॥१२६॥ ककुदं भुवः सचरयोपिदुपितशिखरैरसंकृतः। मेघपटलपरिवीतनटरतत्र लंसणानि लिखितानि विज्ञिणा ॥१२७॥ यहतीति तीथंमृविभिश्च सततमभिगम्यतेऽद्य च । प्रीतिविततहृदयः परितो भृशमूज्जवन्त इति विश्वतोऽचलः ॥१२८॥। बहिरन्तरप्यमयया च करणमविधाति नार्थकृत । नाथ युगपदिवरां च सटा स्वमिदं तलामलकवद्विवेदिश । १२६॥ अतएव ते बुधनुतस्य चरतगुणमद्भुनोदयम्। न्यायविहितमवद्यार्यं जिने स्वयि सुप्रस नमनसः स्थिता वर्षं ।११३०।।

## २३. श्री पार्श्वनाय जिन स्तुति:

तमासनीर्सः सध्युस्तिरिद्युणैः प्रकीर्णयोमाशिनवायुवृद्धिमः ।
बसाहर्सर्वेदिवर्षरुपृद्धो महानना यो न खवाल योगतः ॥१३१॥
बहुत्स्त्रणामण्डलमण्डेवन यं मुद्धान्तिरिद्धार्व्योपस्तिगण्य ।
जुगूहृत्ताणो घरणो घराघरे विरागसन्ध्यातिब्द्यन्त्रेते यया ॥१३२॥
स्वयोगतिहिंत्रगनिशातघारया निशास्त्र यो दुर्जपमोह्यिद्धियम् ।
स्वयोगतिहिंत्रगनिशातघारया निशास्त्र यो दुर्जपमोह्यिद्धियम् ॥१३३॥
यमीश्वरं योध्य विध्नकत्मवं त्योधनास्तेत्रीय तथा सुमूच्यः ।
बनौकतः स्वथमयाध्ययुद्धयः श्रमोवदेशं शरणं प्रवेदिरे ॥१३४॥
स सत्यविद्यातपसां प्रणायकः समग्रधीरपुष्टाविष्प्रमः ॥१३४॥
स्वसा सदा पाश्येजिनः प्रणम्यते विज्ञोन्निष्याप्यपृष्टिविष्प्रमः ॥१३४॥

## २४. श्री महावीर जिन स्तुति:

कीरवा मुदि भासितवा थीर त्वं गुणसमुत्थया मासितवा। भासोडसमासितया सोम इय व्योध्नि कुदशोभासितया ॥१३६॥ हव जिन शासनविभवो जयति कलावपि गुणानुशासनविभवः। दोवकशासनविभयः स्तुवंति चैनं प्रभाकृशासनविभवः ॥१३७॥ स्यादादस्तव दृष्टेध्टाविरोधतः स्यादादः । अनवराः इतरो न स्यादादो सद्वितयविरोधान्मुनीस्वराध्स्याद्वादः ॥१३८॥ सुरामुरमहिलो प्रन्यिकसस्वाशयप्रणामामहिलः। सोकत्रयपरमहितोऽनावरण**ञ्योतिरुज्वल**द्धामहितः 1135911 सभ्यानामभिरुचितं दधासि गुणमूयणं श्रिया चारुचितम्। मन्तं स्वस्यां रुचितं जयसि च मुगलांछनं स्वकान्त्या रुचितम् ॥१४०॥ त्यं जिन गतंमदमायस्तव भावानां मुमुक्षुकामदमायाः। श्रेयान् श्रीमदमायस्त्वया समादेशि सप्रयामदमायः ॥१४१॥ गिरिभित्यवदानवतः थीमत इव दन्तिनः श्रवद्निवतः। शमवादानवतो गतमूजितमपगतप्रमादानवतः ॥१४२॥ बहुगुणसंपदसकलं परमतमपि मधुरवचनविन्यासकलम् । वय भवतभवतंतकलं तव देव मतं समन्तभद्रं सकलम् ॥१४३॥

# सम्पूर्ण दस महाविद्या तन्त्र महाशास्त्र

#### ले॰ तन्त्राचार्यं पं॰ राजेश दीक्षित

विश्व जनमानम में देवी भगवती ने दस पौरापिक स्वरूप प्रवित्ति है यया-सर्ते तारा, महाविद्या (पोट्सी), भूवनेक्टरी, निपुर भैरती, जिल्लमस्ता, धुमावती, वगलापुर्व मात दूमें, कमलास्वरूप (कमला) । ये सभी गमवती परावादिक के निश्वत स्वरूप है। गर्दे महायुग्य में सभी देवियों ने शानिक, काम्य प्रयोग दियों गर्दे हों भी स्वर्तात हिस्सीरि को ही शात रहते हैं तथा वे किसी भी कीमत पर उन्हें नहीं बताते। साथ से सम्बीध्य क्ष पत्र, यूवा, यूव, साधनविधि, जयनियद सत्वत्व, सहस्ताम आदि विभिन्न विषयों को हि गया है। देवी भक्तों को सकत्त्व योग्य महान प्रस्य, समूर्य सुतृहरी उप्पेशार कपडा शाफी सहित सविश्वत प्रस्य का मूर्व २२.5% जनवर्ष 10) उपरोक्त प्रस्य असानका

- (1) काली तन्त्र शार्थ (2) तारा तन्त्र शास्त्र
- (3) महाविद्या (योड्सी) तन्त्र शास्त्र
- (4) भूवनेश्वरी एवम् छितमस्ता तन्त्र शास्त्र
- (5) बगलामुखी एवम् मातञ्जी तन्त्र शास्त्र
- (६) भैरवी एवस धूमावती तन्त्र शास्त्र
- (१) कमलारिमका (लक्ष्मी) तन्त्र शास्त्र प्रत्येक पुस्तक का भुस्य 30 द० डाव खर्च १ ६० अलग ।

# कोतुकरत्न भाण्डागार-वृहत् इन्द्रजाल

#### से॰ ओझा बाबा

आजनन बाजार में इन्हजात बहुत मिलते हैं जिन्होंने इस विषय की गम्भीरता ह •बरम प्राय कर रखा है। इस पुस्तक में परमंदित ओहा बाबा ने सम्पूर्ण जीवन का का निजीवकर रख दिया है। इसाप्रय ने सिद्धि देने वाले मन्त्र, यन्त्र, तन्त्र साम्मोहन, उच्चादन स्थोकरण आदि विधि सिद्धित दिये गये हैं। मणित न सिक्तद पुस्तक ना मूल्य 30) इ० आप -मूर्ण 7) ३० अलगा।

## प्रयोगात्मक कुण्डलिनी तन्त्र

(डा॰ वाय॰ डी॰ गहराना)

हुण्डांतनी जागरण पर एकपात्र प्रयोगिक पुस्तक जिससे आत्म तत्व सान के पिट्राल, कुण्डांतनीयोग के आसन, प्राणायाम, धारणा और घटान के विशेष प्राटक, हुण्डांतनी हे हूर पत्रों से आगे के विशेष विश्वरण आदि विशेष रूप से दिये गये हैं। 150 से प्रधिक रहे के सेदे पिट पूर के दिये गये हैं। 150 से प्रधिक रहे के सेदे पिट पूर के सेदे पार प्रधान अधिक सेदे प्रधान पत्रों के अस्ति।

पुस्तकें मंगाने का पता

दीप पव्लिकेशन अस्पताल रोड, आगरा-३

# सम्पूर्ण दस महाविद्या तन्त्र महाशास्त्र

#### ले॰ तन्त्राचार्य पं॰ राजेश शीक्षत

विश्व जनमानम में देवी भगवती के दस पौराणिक स्वरूप प्रचलित है यथा-काली तारा, महाविद्या (योड्सी), भूवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, छिन्नगस्ता, धुमावती, दगलामा माताञ्जी, कमलात्मिका (कमला) । ये सभी भगवती पराशक्ति के विभिन्न स्वरूप हैं। प्रस

महाग्रन्थ में सभी देवियों के तान्त्रिक, काम्य प्रयोग दिये गुये हैं जो सिर्फ महान सिद्ध-योगियं को ही जात रहते हैं तथा वे किसी भी कीमत पर उन्हें नहीं बताते । साथ में सम्बन्धित मार्थ चन्त्र, पूजा, जप, साधनविधि, उपनिषद सतजप, सहस्रनाम आदि विभिन्न विषयो की दिव

- गया है। देवी मक्तों को सकलन योग्य महान धन्य, सम्पूर्ण सुनहरी ठप्पेदार कपड़ा वादन्तिय सहित सचित्र ग्रम्य का मुख्य ' २२5% डाकपन 10) उपरोक्त प्रत्य अलग-अलग फिल्दों में भी है।
  - (I) काली शन्त्र शास्त्र (2) तारा तन्त्र शास्त्र
  - (3) महाविधा (पोड्सी) तन्त्र शास्त्र
  - (4) मुवनेश्वरी एवम् छिन्नमस्ता तन्त्र शास्त्र (5) बगलामुखी एवम् मातङ्की तनत्र शास्त्र
    - (6) भैरवी एवम् धुमावती तन्त्र शास्त्र
    - (7) कमलारिमका (मध्मी) तत्त्र शास्त्र
  - प्रत्येक पुस्तक का मुख्य 30 ६० डाक खर्च 7 ६० अनुग ।

# कौतुकरत्न भाण्डागार-वृहत् इन्द्रजाल

## ले॰ ओझा बाबा

आजनल बाजार में इन्द्रवाल बहुत मिलते हैं जिन्होंने इस विषय की गम्भीरता को

खाम प्राय कर रखा है। इस पुस्तक मे परमसिद्ध ओझा बाबा ने सम्पूर्ण जीवन का ज्ञान नियोडकर रख दिया है । दत्तात्रिय ने सिद्धि देने नाले मन्त्र, यन्त्र, तन्त्र सम्मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि विधि सहित दिये गये हैं। सचित्र व सजिल्द पुस्तक का मूल्य 30) ६० हाक खर्च 7) रु० अलग।

## प्रयोगात्मक कुण्डलिनी तन्त्र ले॰ महर्षि यतीन्द्र

(डा॰ वाय॰ डी॰ गहराना)

कुण्डितिनी जागरण पर एकमात्र प्रयोगिक पुस्तक जिसमे बात्म तत्व ज्ञान के सिद्धान्त, कुण्डलिनीयोग के आसन, प्राणायाम, धारणा और ब्यान के विशेष त्राटक, कुण्डलिनी ने पर चको से आगे के विशेष विवरण बादि विशेष रूप से दिये गये हैं। 150 से अधिक रंगीन व सादे चित्र पृष्ठ संस्था 396 सजिल्द मूल्य 75 ६० डाक खर्च 10 ६० अलग ।

पुस्तकें मंगाने का पता

दीप पव्लिकेशन अस्पताल रोड, आगरा-३